

#### भारत-जनताकी अधेरगति

ग्रीर

#### उससे उठनेके उपाय।

->>

'Minds may doubt and hearts may fail when called to face new modes of thought; but I am in earnest and firm in convictions—I will not equivocate—I will not retard and will not retreat a single inch from what I believe to be right.'

-REASON AND REVELATION.

-:&:-

लेखक-

#### ठाकुर शिवनन्दनसिंह।

मार्गशीर्ष १६७६ वि०।

नवम्बर, १-६२२ ई०।

तीसरा संस्करण ]

[ मुल्य तीन रुपये।

प्रकाशक— नाथूराम प्रेमी, हिन्दी-प्रन्थ-रताकर कार्याळय, हीराबाग, गिरगाँव, बम्बई।



निण्टर--मंगेश नारायण कुलकर्णी,
कर्नाटक छापखाना,
४३४ टाकुरहार, बम्बई।

नोट-प्रारंभके प्रष्ठ विश्वेश्वरप्रसाद द्वारा इंडियन प्रेस, लिमिटेड, काशी में छुपे हैं।



कर्मवीर महात्मा गाँधीको सादर समर्पित।

```
लेखक की ग्रन्य पुस्तकें।

देश-दर्शन—( उद्दें में )

,, (गुजराती में )

दम्पति मित्र—( हिन्दी में )

,, ,, (उर्दू में )

देशोद्धार (हिन्दी में )

शिवाजी (हिन्दी में )

पतिहत्या में पातिव्रत—(हिन्दी में)

नई रेशशनी के बाबू—(हिन्दी में)

मिळने के पते—

(१) भारत के सभी प्रसिद्ध

पुस्तक-विक्रेता।
```

(२) शान्तिभवन, चेतगंन,

काशी।

# विषय-सृची।

|               | विषय ।                |                    |             |            |     | पृष्ठ-संख्या |
|---------------|-----------------------|--------------------|-------------|------------|-----|--------------|
| पूर्वाभास     | • • •                 | •••                | •••         | •••        | ••• | 3            |
| भूमिका        | •••                   | •                  | •••         | •••        | ••• | १०           |
| प्रथम खर्     | 1                     |                    |             |            |     |              |
| पहळा परिच्छेद | . विषय-प्रवेश         | <del>[</del>       | •••         | •••        | ••• | 9            |
| दूसरा ,,      |                       |                    | •••         | •••        | ••• | 3            |
| तीसरा 🦟       | . वृ <b>र्ज</b> श्रीर | पशु-जगत्           | •••         | •••        | ••• | 33           |
| चै।या "       | . मनुष्य-जग           | ात्                | ***         | •••        | ••• | 3 €          |
|               | प्रथमखगड              | का सारांश          |             |            | ••• | २२           |
| टूसरा खग्ड    |                       |                    |             |            |     |              |
| पहला परिच्छेद |                       | ती निःसीम          | वृद्धि कैसे | रुकती है ? |     | २४           |
| दूसरा ,,      | . दैवी कारर           | <b>॥—युद्ध</b>     | •••         | •••        |     | २७           |
| तीसरा ,,      | , दैवी कारग           | <b>ा—</b> दखित     | Π           | •••        | ••• | 83           |
|               | हमारा पशु             |                    |             |            | ••• | 8 ફ          |
|               | हमारा पैतृब           | <b>क्ष और सं</b> ि | चेत धन      | •••        | ••• | 38           |
|               | नैाकरी पेशे           | वाह्येंकी ऋ        | ामदनी       | •••        | ••• | ४२           |
|               | हमारा व्या            | पार                | •••         | •••        | ••• | ६१           |
| •             | हमारे कृषव            | ត <u>ី</u>         | •••         | •••        | ••• | ६६           |
| चै।या ,, ***  | दैवी कारण             | –दुर्भिन्न य       | ॥ श्रकाल    | •••        | ••• | 80           |

| <b>पाँचवाँ प</b> रिच्छे | द दैवी कारगा–रोग श्रीर मृंत्यु                         | 8=    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| ন্ত্ৰতা ,,              | ( क ) विवाह-संस्कार                                    | ११७   |
|                         | ( ख ) वैदिक समय                                        | १२२   |
|                         | (ग) विवाह-संस्कारकी श्रधागित                           | १२=   |
|                         | 🕻 घ ) बाल-विवाह                                        | १३४   |
|                         | ( ङ ) बालविवाहका कारण भारतकी उष्णता नहीं है            | १३८   |
|                         | ( च ) विज्ञानद्वारा विवाह-काल-निर्णेय                  | १४३   |
|                         | ( छ ) क्या भारतकी प्राचीन विवाहप्रणाली विज्ञा-         |       |
|                         | नके प्रतिकृत्न है ?                                    | 388   |
|                         | ( ज ) विवाहित पुरुषेांकी ज्युंच                        | १४६   |
|                         | ( भ ) विवाहित जनोंके दुःखके प्रधान कारण                | १४३   |
|                         | (ञ) दहेजकी कुप्रया 🔪                                   | १३७   |
|                         | (ट) इम श्वपने भाग्यके श्राप माखिक हैं                  | १६१   |
|                         | (ठ) भारतमें विवाहित जनोकी तष्म जन्म श्रोर              |       |
|                         | मृत्युसंख्याकी श्रत्यन्त श्रिधिकता                     | १७०   |
| सातवां ,,               | स्त्रन्यान्य रुकावटें                                  | ३७६   |
| श्राठवाँ ,,             | हमारी शिच्चा                                           | 38€   |
|                         | दूसरे खयडका साराश                                      | २०६   |
| तीचरा                   | खगड ।                                                  |       |
| पहला परिच्छे            | द मानवी कारणद्वारा जनसंख्याकी श्रसीम वृद्धिमें         |       |
|                         | रुकावट                                                 | २ ३ ७ |
| दूसरा ,,                | वृ <b>त्त</b> श्रीर पशु-जगत्                           | ₹१€   |
| तीसरा "                 | मनुष्यजगत्—जनसंख्याका इतिहास                           | २२३   |
| चौथा ,,                 | भारतवर्षमें प्रचितत वंशवृद्धि-धर्म                     | २३०   |
| पाँचवां ,,              | जन-वृद्धि-निरोधका उत्तम उपाय                           | २४०   |
| छठा ,,                  | संतानशास्त्र त्र्यांत् उत्तम संतति उत्पन्न करनेके नियम | २४३   |
|                         |                                                        |       |

|                 | ( क ) प्रा     | कृतिक प्रय       | गिशालाका              | रहस्य        | •••      | २४8          |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------|----------|--------------|
|                 |                | उत्प             | <b>ादक</b> संखान      | •••          | •••      | २ <b>५</b> ३ |
|                 |                | সাহ              | ज़ति <b>क प्रयोगश</b> | ालाके म      | साखे     | २४६          |
|                 |                | प्रयो            | गशालामें शरी          | र-रचना       | •••      | २५६          |
|                 | ( 碑 )          | वंश-परंपर        | । श्रर्थात् वंशम      | में पीढ़ी र  | दर पीढ़ी |              |
|                 |                | उतरनेवाले        | ो गुरा या श्र         | वगुरा        | •••      | २६३          |
|                 | (11)           | <b>ा</b> शक्ति   | श्चौर प्रेमका प्र     | भाव          | •••      | २६७          |
|                 | (घ) र          | वन्ता <b>नका</b> | पालन-पोषया            | श्रीर शि     | च्रया    | २७४          |
| सातवाँ परिच्छेद | ब्रह्मचर्य्य य | ॥ इन्द्रिय-      | निरोध                 | •••          |          | २८०          |
| श्राठवाँ ,,     | कुत्रिम वि     | रोघ ऋष           | ति श्रोषधि य          | । यन्त्रोंके |          |              |
|                 | प्रयोगसे ।     | तन्तानवृद्धि     | में कमी करन           | ī            | •••      | २ <b>६</b> ७ |
|                 | तीसरे ख        | पंडका सा         | रांश                  |              | •••      | ३०४          |
| परिशिष्ट        | •••            | •••              |                       | •••          | •••      | ३०७          |
| ग्रन्थ-सूची     | •••            | •••              |                       | •••          | •••      | ३२०          |
|                 |                |                  |                       |              |          |              |

### पूर्वाभास ।

~•• ••<del>--</del>

शान्तिका स्वम देखते देखते भारतवर्ष अब समुद्रमें गिरा कि गिरा ! बस एक करवट और, और धम अथाह जलमें! कारण, मैं बिना रोटीके जी सकता हूँ; हवामें पद्मासन जमा सकता हूँ; समुद्रकी लहरों पर चल सकता हूँ; बिना तलवारके संसार पर विजय प्राप्त कर सकता हूं।

जिस देशमें पेटके लिए खियाँ वेश्या बनें; अनाथ सुसलमान और ईसाई हों; जहाँ एक रोटीके चार हिस्सेदार हों; जहाँकी आधी जनसंख्या भूखों मर रही हो; जहाँ दुधमुँहे बच्चोंका क्लिशह हो; और जहाँका प्रत्येक निवासी मूर्ख और अपाहिजोंकी उत्पत्तिसे जनसंख्या बढ़ावे, वहाँ ऐसी अवस्थामें, देशोद्धार असम्भव और देशपतन निश्चित हैं।

यादि अब भी भारतकी आलस्य-निद्रा नहीं दूटती, भारतसन्तान विषय-विकारको त्यागाने पर कमक नहीं कसती तो, वेधड़क संख फूँक दो ! कूचका बिगुल बजा दो ! कह दो, भारतवासियोंका इस ससार संसारसे कूच हुआ! , पूर्व कालमें हम बुरे नहीं थे। हम अच्छे थे। सारा संसार उन्नति कर गया और हम पीछे पड़ गये। किन्तु, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। यदि थोड़ेसे देशभक्त सांसारिक सुखोंको ' अलाविदा' कहकर राजनीतिक तथा सामाजिक सुधारके बलिदानके लिए निकल पड़ें तो, कल ही विजयकी पताका मातृभूमि पर फहराने लगे।

हमारे सुन्दर होनहार बालकों और बालिकाओं में क्षात्रवीर्य, ब्रह्मतेज, बज्रसी दढ़ता आदि अनेक अनुपम गुण हैं। ये सब कुछ कर सकते हैं यदि हजारों और लाखोंकी संख्यामें विवाह-वेदी पर इनका प्रतिवर्ष सर्वनाश न किया जाय।



किसी समाज या मनुःयमात्रकी उन्नतिका विचार उपस्थित होने पर ये दो प्रश्न आपसे आप मनमें उठते हैं:-(१) वे कौन कौनसे कारण हैं जो अवतक मनुष्यजातिकी उन्नति और मुखसमृद्धिको रोकते रहे ? और (२) क्या भविष्यमें उन सब कारणों, या सब न सही तो उनमेंसे कुछ कारणोंके दूर होनेकी आशा है ?

इन प्रश्नोंको पूरी तरह हल करना और मनुष्यकी उन्नतिके बाधक कारणों पर पूरी तरह विचार करना किसी एक मनुष्यकी शक्तिसे बाहर है। इस लिए मिन्न मिन्न देशों तथा मिन्न मिन्न समयोंके विद्वानों, तत्त्ववेत्ताओं और लोकहितैषी मनुष्योंने इन प्रश्नोंको अपने अपने ढँग पर अलग अलग हल करनेका प्रयत्न किया है और उन्नतिके बाधक कारणों मेसे किसी एक कारण पर अपने अपने विचार प्रकट किये हैं।

संसारमें जितने शास्त्र हैं सबकी रचना धीरे धीरे हुई है। कोई शास्त्र एकदम ही नहीं बन गया। जयतमें अनेक प्रकारके व्यवहार होते हैं। जिसे जो व्यवहार अच्छा लगता है वह उसे ही करता है। प्रत्येक व्यवहारका जैसा मला या बुरा परिणाम होता है, बैसा ही लोग उसका अनुगमन या त्याग करते हैं। लामदायक व्यवहारोंको लोग स्वीकार कर लेते हैं और हानिकारक व्यवहारोंको लोइ देते हैं। मनुब्य अपने तथा अपने पूर्वजोंके अनुभवोंसे लाम उठाता है। पहले उनके अनुभवके अनुसार साधारण नियम निश्चित होते हैं फिर और कुछ दिनोंके बाद उन्हीं नियमोंके एकीकरणसे शास्त्रकी उत्पत्ति होती है। संसारके सब शास्त्र धीरे धीरे इसी तरह बने हैं।

े कोई ढाई सौ वर्ष पहले यूरोपके पंडितोंने अपने तथा अपने पूर्वजोंके अनु-नों या तजरबों पर एक नये शासकी नीव डाली। अँगरेजीमें उसे पोलिटि-कल इकानमी (Political Economy)कहते हैं। हिन्दीमें इस विषयका नाम संपत्तिशास्त्र या अर्थशास्त्र रक्खा गया है। यह नवीन शास्त्र मनुष्यके नित्यके जीवन या व्यवहारसे संबंध रखनेवाली बातोंकी जाँच करके, निश्चित किये हुए सिद्धान्तोंके आधार पर रचा गया है। इसके व्यापक सिद्धांत बतलाते हैं कि किस प्रकारके व्यवहारसे क्या नतीजा होता है। इस शास्त्रमें मनुष्य-समाज या मनुष्य-जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाळे व्यापक व्यवहारोंका पूर्ण वर्णन है। पश्चिमीय पण्डितोंने कुछ व्यापक व्यवहारोंको आधार मानकर धन और अम आदिका शास्त्रोक्त विचार किया है।

मनुष्य-जातिकी आवश्यकताओंको पूर्ण करनेवाला प्रधान साधन धन है। इस धन-सम्बन्धी सब प्रकारकी घटनाओंके विषयमें अन्वेषण करनेवाली विद्याका नाम सम्पत्ति-शास्त्र है। इस शास्त्रमें नीचे लिखी हुई बातोंका विचार किया गया है:—

( 3 )किन किन बातोंसे मनुष्य सम्पत्तिकी उन्नति , वृद्धि और रक्षा कर सकता है, ( २ )किन किन राजैकीय, व्यावहारिक और औद्योगिक बातोंका सम्बन्ध सम्पत्तिकी उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षासे हे और ( ३ ) राज्यकी आय और व्यय अथवा राष्ट्रकी शासन-सैलीका प्रभाव सम्पत्तिकी उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा पर क्या पड़ता है।

भारतके जिन्म प्राचीन प्रन्थकारोंने गहनसे भी गहन और क्रिष्टसे भी क्रिष्ट विषयोंके विवेचनसे भरे हुए प्रन्थ ठिख डाले, उन्होंने सम्पत्तिसम्बन्धी इस इतने बड़े महत्त्वपूर्ण विषयपर अपने विचार न प्रकट किये हों, यह असम्भव प्रतीत होता है। भारतीय इतिहासके विद्वानोंने भारतमें अर्थ-शास्त्रकी विद्यमानताके कितिपय प्रमाण हूँ ह निकाले हैं \*। पर साथ ही मानना पड़ता है कि इस देशके पंडितोंने लक्ष्मीको सदा तुच्छ दृष्टिसे देखा। यदि एकने सम्पत्तिकी महिमा पर विचार करके उसे स्पृहणीय बताया, तो दसने त्याज्य। उन्होंने अर्थको अनेक अनथोंका मूल समझानेहीमें संसारका कल्याण देखा और सम्पत्तिको तृणवत् समझानेहीमें अपनी प्रतिष्ठा समझी।

देशकी सम्पति कई कारणोंसे घटती है, उनमें ये तीन कारण प्रधान हैं:--

<sup>\*</sup> १ अतिप्राचीन चार उपवेदों में एकका नाम अर्थवेद है। २ विष्णुपुराणके अनुसार भारतकी १८ प्रधान विद्याओं में एक 'अर्थशास्त्र 'है। ३ अमरकोश, शुक्रनीति और चाणक्य नीतिमें अर्थशास्त्रकी वातोंकी व्याख्या मिलती है। ४ कौटिल्यके 'अर्थशास्त्र' नामक संस्कृत प्रंथका भी कुछ समय हुए पता लगा है और वह छपकर प्रकाशित भी हो गया है।

१ प्राकृतिक । जमीनकी उर्वरा-शिक्ति कम हो जानेसे, खानोंसे सोना, चाँदी, लोहा आदि खनिज पदार्थीका निकलन कम होजानेसे या निलकुल ही वन्द हो जानेसे देशकी संपत्ति घट जाती है ।

२ राजकीय । जीते हुए देशकी सम्पत्ति यदि कोई विजयी राजा धीरे धीरे अपने देशको छे जाय और कमकमसे विजित देशको निःसार करता रहे तो उस देशकी सम्पत्ति घटती है।

३ व्यापार-विषयक । देशोंकी चढ़ा ऊपरीसे, अन्य देशोंके सदश उत्तम खौर सस्ती चीजोंके न बन सकनेसे, विदेशी वस्तुओंके प्रचारसे और कला कौशल तथा औद्योगिक धन्धोंकी कमी अथवा बिलकुल बंदी हो जानेसे भी देशकी संपत्ति घटती है।

क्षॅगरेजी राज्यके पहले, ऐसे कारणोंकी उत्पति भारतवर्षमें बहुत कम हुई। मुसलमानी राज्यमें, यद्यपि बाहरी बादशाहोंने भारतको अनेक बार छटा और इस देशसे वे असंख्य धन छे गये. पर उससे देशकी सम्पत्तिको विशेष धका नहीं पहुँचा । क्योंकि सोना, चाँदी रत्न आदि जो वे छुट छे गये, एक मात्र उन्हींकी गिनती सम्पत्तिमें नहीं है। व्यवहारकी सभी चीजें सम्पत्तिमें शामिल हैं। भार-तनिवासियोंकी आमदनी पूर्ववत् बनी रही। पृथ्वीके पेटसे रत्न और अन्न आदिकी प्राप्ति बराबर होती रही और कितने ही मुसलमान वादशाह तो भारत-निवासी ही बन गये, जो भारतका धन भारतहीमें खर्च करते रहे । मुसलमानी राज्यमें इस देशके व्यापारका उत्कर्ष होता रहा, कभी अपकर्ष नहीं हुआ, कला-कौशल और व्यापार आदिमें यह देश हमेशा ही बढ़ा चढ़ा रहा। देशदेशान्तरोंके बाजारों में यहाँकी चीजें पटी ही रहीं। जल और स्थलका सारा व्यापार भारत-वासियों के ही हाथ था। बगदाद, मिसर, रोम और प्रोस क्या समस्त भूमण्डल में भारतका माल जाता था। ढाकेका मलमल, लकदीकी उत्तमोत्तम चीजें और बड़े बढ़े जहाज तो अभी अँगरेजोंके आने पर भी यहाँसे बिकीके लिए यूरोप जाते थे। सम्पत्ति-न्हासके जितने प्रधान कारण हैं उनमेंसे एकका भी सामना इस देशको पहले नहीं करना पड़ा।

यह तो मुसलमानी राज्यके समयकी बात हुई। उसके पहले, हिन्दूसाम्राज्यके समयमें तो चैन ही चैन था। सम्पत्तिशास्त्रकी उत्पत्तिका उत्तेजक; उक्त कारणों-मेंसे एक कारण भी नहीं पैदा हुआ। विपरीत इसके, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, विद्वान पंडितोंके हृदयोंमें संपत्तिकी तुच्छताका भाव जागरूक रहा।

वह इस शास्त्र-रचनाके मार्गका और भी अधिक अवरोधक हुआ। और यह अख-ण्डनीय सिद्धान्त है कि बिना कारणके कार्य नहीं होता। गरज यह कि भारतमें इन बातोंका प्रेरक कोई कारण ही नहीं उपस्थित हुआ, इसीसे यहाँके विद्वान्त सम्पत्तिशास्त्रकी उद्घावना करने, उसके सिद्धांत हूँद निकालने, और संपत्तिका प्रवाह रोकने आदिके बखेडेमें नहीं पड़े।

में अपनी खेती करता हूँ और प्रातःकाल उठकर अपने हल और वैलोंको प्रणाम करता हूँ। मेरा जीवन जङ्गलके पेहों और पिक्षयोंकी संगतिमें गुजरता है। आकाशके सुन्दर बादलोंको देखते देखते मेरा दिन निकल जाता है। मेरे खेतमें अन्न उग रहा है; बिस्तरके लिए पृथ्वी, वस्नके लिए कमली, कमरके लिए लँगोटी और सिरके लिए चोटी काफी है। मेरे हाथ पाँव बलवान हैं, मूख खूब लगती है; बाजरा और मकई, लाल और दही, दूध और मक्खन, मुझे और मेरे बच्चोंको मिल जाते हैं-फिर संसारमें क्या हो रहा है इससे मुझे प्रयोजन ? और न जाननेसे मेरी हानि ? में किसीको धोखा नहीं देता, मेरे इहलोक और परलोक दोनों बन रहे हैं। हाँ, यदि मुझे कोई धोखा दे, तो उसका फल वह ईश्वरसे पानेगा। यह कौन कह सकता है कि इस सादगी और सचाईका जीवन अच्छा नहीं, पर कठिनता-यह हैकि इस प्रकारका निर्विद्य जीवन बहुत दिनों तक नहीं व्यतीत हो सकता। धर्महींके सहारे जाति उन्नति कर सकती है, यह ठीक है। परन्तु वह धर्म्माङ्कर जो जातिको उन्नत करता है, इस भोले भोले पवित्र बेवकूफींके ढेर पर नहीं उगता।

वह कठोर जीवन, जिसे देशदेशान्तरोंको हूँद निकाले बिना शान्ति नहीं मिलती; जिसकी अन्तर्ज्वांला दूसरी जातियोंको जीतने, छटने, मारने और उन पर राज करनेके बिना मन्द नहीं पड़ती—केवल वही विशाल जीवन समुद्रकी छाती पर दाल दलकर, जंगलोंको चीरकर, पहाड़ोंको तोड़-फोड़ या फाँद कर उदय-अस्ततक राज्य जमा सकता है और राज्य कर सकता है।

शान्तिप्रिय भारतमें साहित्य, संगीत, कला और सम्पत्तिकी अतिसे आलस्य, विषय-विकार, ईषा, द्वेष आदि अनेक दोष आगये। जंगल और पहा-होंको हिला देनेवाली पवित्र आर्यजाति घोड़ेसे उत्तर कर मुलायम तिकयोंके सहारे मखमली गहों पर ऐसी सोई कि न यह आप जागी और न कोई इसे जगा ही सका। वहरी, छुटेरे या ऐयाश मुसलमान राजाओं को इतिश्री हो जाने पर यह सभागा देश पिश्चमीय विणकों के हाथ पड़ा। इनके पधारते ही-अँगरेजों की सत्ताका स्त्रपात होते ही-यहाँ की स्थितिमें भयंकर फेरफार छुरू हो गया। कहाँ सहस्रों वधौं का सोया हुआ और तत्त्वज्ञानका स्वप्न देखनेवाला भारत और कहाँ कुटिल नीतिसे रँगे हुए क्लाइव और हेस्टिंग्ज। हुकूमत, पालिसी और भारतकी खज्ञानतासे इस देशके व्यापारकी जड़में कुटाराधात होने लगा। कला, कौशल, उद्योग-धन्चे सब खिसक कर इँग्लैंड पहुँचे। साथ ही साथ सम्पत्तिने भी यहाँ से कृत कर दिया। ब्रिटेनने भारतको कला, कौशल और सम्पत्तिहीन तो अवश्य कर दिया, पर देशमें शान्ति खूब फैलाई। अमन और अमानके कारण आवादी खूब बड़ी और जनसंख्याकी अधिकतासे पहलेसे बहुत अधिक जमीन जोती वोई जाने लगी। जमीनकी पैदावार पर ही कोई ९० फीसदी भारतवासियों की जित्र चलने लगी। सारा टाटवाट जमीनकी पैदावार पर जमा। उसीको बेच कर राज्य-कर चुकाना, उसीसे वस्न आदि आवश्यक वस्तुयें खरीदना, उसीसे ब्याह आदिमें धूम धाम करना और उसी एक अन्न पर दान, पुण्य, शिक्षा आदि सब कुछ करना प्रारम्भ हुआ।

जब तक जनसंख्या कम थी, तब तक तो राम-राज्यका सा सुख ज्ञात हुआ, पर जब आबादी बढ़ी-जिस आमदनी पर १८ करोड़ निर्वाह करते थे उसी पर २०, फिर २५, फिर २८, फिर २९, और आगे चल कर ३१ करोड़को निर्वाह करनेकी नौवत आई तब मुश्किल पड़ी। ६० वर्षके भीतर आमदनी नहीं बढ़ी; पर खानेवाले और उनकी जरूरतें दूनीं हो गई। फिर क्या पूछना था, वही हुआ को होना चाहिए था। देशकी आधी जनसंख्या भूखी रहने लगी। निरन्तर अकाल पड़ने लगे। लखों करोड़ों जन भूखसे मरने लगे। दूध घी आदि सभी चीजें कम प्रतीत होने लगीं, या यों कहिए कि लोगोंको कम मिलने लगीं। इससे बच्चे बेहद मरने लगे। हैजा, प्लेग आदि दरिहताकी बीमारियाँ आरम्भ हुई और कमशः भारत-सन्तानका हर तरहसे क्षय होने लगा।

जन सम्पत्ति खो गई तब उसे पुनः उपार्जन करनेकी इच्छा हुई। अँगरेजीमें इस विषय पर हजारों पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। वे पुस्तकें जब भारतवासि-योंकी नजरसे गुजरीं तब कुछ शिक्षित और दूरदर्शी छोगोंका घ्यान इस शास्त्रके प्रचारकी ओर गया, और कहीं कहीं इनके अनुवाद देशी भाषाओं में भी होने छगे; पर वे इतने कम हैं कि अभी उँगलियों पर गिने जा सकते हैं। कोई ६० वर्ष पहले देहली कालेजके पंडित धम्मेनारायणजीने इस विषय पर दो किताबें उर्द्में लिखीं। रावसाहब विश्वनाथ नारायण और पंडित कृष्णशास्त्रीने दो एक पुस्तकोंका अनुवाद मराठीमें करके दक्षिणमें इस शास्त्रका प्रचार किया। गुजराती आदि और और भाषाओंमें भी इस विषय पर कई पुस्तकें प्रकाशित हुई। हिन्दीमें सबसे पहले सन् १९०७में पंडित गणेशदत्त पाठकने एक छोटीसी पुस्तक निकाली। बादको हिन्दीके सुप्रसिद्ध लेखक पण्डित महावीरप्रसाद द्विवे-दीने अपना महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिशास्त्र प्रकाशित किया। प्रो० बालकृष्णजीने भी इसी विषय पर एक उत्तम पुस्तक लिखी। कोई दो वर्ष पहले पं० गिरिधर शर्माने मिसेस फासेट एलएल. डी. के अर्थशास्त्रका अनुवाद लिखा। मतलब यह कि कमशः हिन्दीमें भी इसका प्रचार होने लगा।

सम्पत्तिशास्त्रका विषय बहुत ही गहन और कठोर है। इस शास्त्रका सम्बन्ध व्यापार और राज्य-व्यवस्थासे बहुत अधिक है। सम्पत्तिशास्त्रके विचारमें और शास्त्रोंका भी काम पड़ता है। उनकी मददसे इस शास्त्रके सिद्धांत निश्चित किये जाते हैं। नीतिशास्त्र, जीवनशास्त्र, जनसंख्याशास्त्र आदिकी मदद लिये बिना इस शास्त्रका काम नहीं चल सकता। सम्पत्तिशास्त्रका सम्बन्ध जनसंख्यासे है और जनसंख्याका विषय बड़े महत्त्वका है। भारतमें इस विषय पर ध्यान आकर्षित करानेकी बहुत बैंडी आवश्यकता है। जितनी भूख है उससे यदि हम अधिक खायँगे तो हमें बदहजमी हो जायगी और हम बीमार पढ़ जायँगे। यदि माली पेड़-पत्तोंकी काट-छाँट न करे तो बहुत जल्द ही खूबसूरत बाग जङ्गलकी शक-लमें बदल जाय और वहाँ शोभा और शांतिके स्थान पर कुरूपता और अशांतिका दौरदौरा हो जाय । इसी तरह यदि किसी जातिकी जनसंख्या एक नियत सीमाका उल्लंघन कर जाती है. तो उस जातिमें अनेक बुराइयोंकी चृद्धि होने लगती है और उस जातिका अधःपतन होना प्रारंभ हो जाता है। प्रकृतिने हर बातके लिए एक नियम, एक सीमा बना रक्खी है। उस नियमको न जानकर उसकी नियमित सीमाका उल्लंघन करना ही प्रकृतिका नियम तोइना है। और यह बतानेकी आवश्यकता नहीं है कि हर अवस्थामें प्रकृति-नियमके प्रतिकृल काम कर-नेसे अनेक बाघायें और उपद्रव आ खड़े होते हैं।

प्रसिद्ध अँगरेज लेखक और तत्त्ववेता माल्थस साहबने जनसंख्या-विषय पर ख्व विचार करके सन् १७९८ ई॰ में जनसंख्याके नियम पर एक निबंधावली ( Essay on the principle of population ) लिखी। उसमें उन्होंने अपना मत प्रकाशित किया कि संसारकी उन्नतिका सबसे बड़ा बाधक कारण जन-संख्याकी निःसीम वृद्धि है। उनका मत है कि " जीवन धारण करनेके लिए प्रकृतिने जितना आहार प्राणियोंके लिए सम्पादित किया है उससे अधिक प्राणी मात्रमें अपनी संख्या बढ़ानेकी चेष्टा है। जन-संख्या उसी संख्या तक परिमित रहेगी जिस संख्या तकके भोजनके लिए अन्न मौजूद है। जनसंख्या अन्नकी वृद्धिके साथही साथ बढ़ सकेगी। जनसंख्याकी निःसीम वृद्धिको रोकने और उसे एक नियम सीमाके भीतर रखनेवाले कारण दो हैं—एक तो दुर्भिक्ष, महामारी, प्लेग, युद्ध आदि देवी और मानुषी विपत्तियाँ और दूसरा इन्द्रिय-दमन। "

माल्थसके इस सिद्धान्तको संसारमात्रके विद्वान् मानते हैं। सम्पत्तिशास्त्रके धुरन्धर पंडित जान स्टुअर्ट मिल, मारशल, वॉकर, फासेट और बारलो आदिने इसकी पुष्टि की है।

१८३५ ई॰ में अमेरिकाके डाक्टर चार्ल्स तोलटनने एक प्रस्तक प्रकाशित की. जिसमें उन्होंने यह सिद्ध किया कि जनसंख्याका एक मात्र इन्द्रिय-दमनके आधार पर कम किया जाना अत्यंन्त कठिन है। यदि स्त्री-पुरुष बहुत आयु बीतने पर विवाह करना ठानते हैं या जीवन भर अविवाहित रहना चाहते हैं तो इसका निरिचत परिणाम दुराचार या व्यभिचार होता है। और यदि सब लोग विवाह कर छेते है. तो किसी तरह भी बचोंकी भरभार हुए बिना नहीं रहती। विवा-हित युवा पुरुष और युवती श्चियाँ कितना ही बचकर क्यों न रहें. जरूरतसे ज्यादा संतान पैदा हो ही जाती है। विवाहित दम्पति इन्द्रिय-दमन द्वारा सन्ता-नोत्पत्तिको कम नहीं कर सकते और अधिक बच्चोंकी उत्पत्तिसे न तो उनकी ठीक शिक्षा ही हो सकती है और न उनके खाने-पहननेका प्रबन्ध । इस तरह पलने पर ये बचे आगे अपने जीवननिर्वाहके लिए कोई उत्तम काम नहीं कर सकते हैं। इन सब बातोंसे राष्ट्र क्षीण होता है। अतएव डाक्टर नोलटनने कुछ ऐसे उपाय बताये जिनसे विवाहित पुरुष एक उचित और नियमित सीमातक विषय-वासना शान्त करके भी उतनी ही सन्तानीत्पत्ति कर सकें जितनेका भार वे उठा सकते हैं। ४२ वर्ष तक यह पुस्तक अमेरिका और इँग्ठेंडमें निर्विन्न बिकती रही। सन् १८७७ में बिस्टल शहरके एक नीच किताब बेचनेवालेने इस पुस्तकमें कुछ अरुठील तसबीरें लगा दीं, जिससे उसको सजा हुई, साथ ही इस पुस्तककी विकी भी बन्द कर दी गई। पर इसी १८७७ में मिसेस एनी बीसेण्ट और चार्ल्स ब्रेडलाने डाक्टरनो लटनकी इस 'तत्त्वज्ञानके फल '( Fruits of Philosophy)

बामकी पुस्तकको बिना अश्लील तसबीरोंके छपवाया, एक छोटीसी दुकान खोली और पुलिसको नोटिस दिया कि वे खुद इस पुस्तकको बेचते हैं। भूमिकामें लिखा था कि " जिस वात पर मनुष्यका सुख और दुःख निर्मर है, उस पर खुले आम विचार करनेका मनुष्यको अधिकार है। यदि सरकार ऐसी बातोंके विचारमें बाधा ढालती है तो वह अन्याय करती है। अतः इस अन्यायपूर्ण कानूनको हम नहीं मान सकते।"

इस समय मिसेस वीसेण्ट अपने पतिसे अलग हो चुकी थीं और उनकी आयु कुल ३१ वर्षकी थी। वे जानती थीं कि इस सिद्धान्तका खुल्लमखुला प्रचार करनेसे पिट्लिक उनके पवित्र सतीत्वमें बट्टा लगा सकेगी—उनके छुद्ध आचरण पर सन्देह प्रकट कर सकेगी। मिस्टर बेडलाको भी इन्हीं बातोंका भय था। उन्हें तो विश्वास था कि कदाचित उनकी ऐसी बदनामी हो कि पार्लियामेण्टसे ही उन्हें अलग हो जाना पड़े। पर उनका उद्देश संसारमात्रका कल्याण था, इससे इन सब बातोंकी परवा न कर, वे आगमें कूद ही पड़े।

मेजिस्ट्रेट पुलिस तथा अन्य बैंड़े अफसरों में इन्होंने अपने हाथसे कितावें बाँटी। पुलिसवालोंको गिरफ्तार करने में सुगमता कर देनेके लिए बेचनेका दिन और समय भी उन्होंने बता स्वखा था। कुछ दिनोंके बाद ये लोग गिरफ्तार किये गये। मुक-दमा बड़ी धूमसे लड़ा गया। सारे सभ्य संसारका ध्यान इस मुकदमेकी ओर आकर्षित हुआ। निदान इस मशहूर ट्रायल (परीक्षा) का अन्त यह हुआ कि ये लोग छोड़ दिये गये और उस प्रकारकी अनेक पुस्तकें सारे संसारमें निर्विद्य विकने लगीं। अनेक पिरचमीय देशों में जनसंख्याविषयक सभायें स्थापित हुई और वे माल्थस तथा नोलटनके सिद्धान्तोंका प्रचार करने लगीं। माल्थसकी जनसंख्या रोकनेकी विधि (इन्द्रियदमनसम्बन्धी) को माल्थसीजम (Malthusism) और नोलटनके सिद्धांत (यन्त्र या ओषधिद्वारा जनसंख्या रोकनेको न्यू माल्थसीजम (New-Malthusism) कहते हैं।

किसी जाति अथवा देशकी उन्नति उस जाति अथवा उस देशके लोकसमुदा-थकी व्यक्तिगत उत्तमता पर अवलिम्बत है। यह कोई नवीन विचार नहीं है। २३०० वर्ष पहले रोम-रिपब्लिकमें भी एक ऐसे ही कानून बनानेका प्रस्ताव हुआ था कि अयोग्य स्त्रीपुरुष कानूनसे बलपूर्वक विवाह न करने पावें, जिससे वंशप-रंपरागत दुर्गुण भावी सन्तानमें न आने पावें। एकमात्र उत्तम और सुयोग्य संतानोत्पत्ति की जाय जिससे सारा राष्ट्र पिवत्र और शक्तिशाली बन जाय। भारतीय ऋषियोंने भी इस विषय पर बहुत कुछ लिखा है। विवाहसंबंध दृढ़ करनेके पहले कुलकी उत्तमता देखनी चाहिए; वर और कन्याके गुण, कर्म, और स्वभाव मिलने पर विवाह होना चाहिए; संस्कारहीन या चरित्रश्रष्ट कुलमें, क्षयकुष्ठवाले कुलमें, और सगोत्रियोंमें विवाह न करना चाहिए, कन्याके अनुकूल गुणवान् पति न मिलनेसे उसका आजन्म अविवाहित रहना उत्तम है। ऐसी शास्त्रकी आज्ञायें हैं। इन आज्ञाओंसे हमारे ऋषिमुनियोंका एक मात्र यही अमिप्राय था और है कि भावी सन्तान सुयोग्य हो, वर्णसंकर न हो। क्यों कि वर्णसंकर होनेसे कुल या जातिका क्षय हो जाता है। इतिहास इसका साक्षी है।

इटली देशके मेंडले नामक विद्वानने पूर्वोक्त विषय पर विचार करते हुए एक नये शास्त्रको नीव डाली। इस शास्त्रका नाम युजेनिक्स (Euginics)पड़ा। हिन्दीमें इसका अनुवाद 'अभिजननशास्त्र,' सुप्रजाजननशास्त्र,' सुसंतान-शास्त्र ' आदि हुआ है। इँग्लैंडके पंडित गाल्टन (Sir Francis Galton) ने इस विषयमें बहुत कुछ कर दिखाया। उन्होंने लन्दन विश्वविद्यालयको ३, ७५,००० रुपया इस शर्त पर दान दिया कि एक स्थायी प्रोफेसर नियुक्त किया जाय जो इस शास्त्रका ही काम (Research)करे। इस शास्त्रकी ज्ञाति अभी २५ वर्षोसे ही हुई है, तथापि इसके तत्त्व अमेरिका और यूरोपमें बड़ी तेजीके साथ फैल रहे हैं।

जनसंख्या और यूजेनिक्ससे सम्बन्ध इस तरह है कि यदि देशमें काफी अन्न नहीं है और देशवासी सुयोग्य हैं तो वे भूखों न मर जायँगे। उस योग्य देशकी जनसंख्या अन्य अयोग्य देशवालोंके मुहँकी रोटी छीन लावेगी — अपनेसे दुर्बल देशवालोंको कुचलकर—निर्मूल करके अपनी रक्षा करेगी। आफ्रिका, अमेरिका, न्यूजीलैण्ड आदिके खास निवासी लोप होते जा रहे हैं और उनका देश उनसे अधिक योग्य जातिवालोंसे बस गया है। स्वप्नमें भी यह आशा नहीं की जा सकती कि अब पुरानी जातियाँ बहुत काल तक जी सकेंगी और किसी अंशमें हिन्दुस्तान भी पूर्वोक्त सिद्धान्तकी पुष्टिका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सन् १८७१ और १९११ की मर्दुमग्रुमारी या मनुष्य-गणनाके अंकोंकी तुलना करनेसे ज्ञात होता है कि गत ४० वर्षोंमें हिन्दुओंकी संख्या सैकड़ा पीछे १७ कम हुई है। यद्यपि न्हासकी मात्रा बहुत धीमी है पर यदि यह हास रोका न जाय और कायम रहे

तो कोई समय आ सकता है जब माउरीज (Maoris of New Zealand) की तरह हिन्दू जातिका भी पता न लगे। इन देशोंके अभागे निवासी क्रमशः क्षीण हुए जा रहे हैं और उनके स्थान पर अन्य जातियाँ खूब फूल फल रही हैं। यह जीवन-संघर्ष केवल काले और गोरोंमें ही नहीं जारी है, गोरी जातिवाले भी एक दूसरेको हहप जानेका यत्न किया करते हैं। योग्य अयोग्यको कुचल डालता हैं—अयोग्य मर मिटता है और योग्य जीता रहता है। यही इस संसारका अख-ण्डनीय नियम है।

यूजेनिक्सका सम्बन्ध वंशपरपरासे है। इसमें एक पीढ़ीसे दूसरी पीढ़ी किस तरह वँधी है, जातीय प्रवाह या पुरतेनी सिलसिला किस तरह चलता है, किस रीतिसे प्राणी मात्र अपना लैक्किक विचय (Sexual Selection) कर उत्तम सन्तानोत्पादन कर सकते हैं, इत्यादि विषयोंका विचार प्रथान है।

जनसंख्याका विषय बड़ा ही कम्भीर और विस्तृत है। इसका फैलाव इतना बढा है कि इसके प्रत्येक अंगका निरूपण इस छोटीसी पुस्तकमें असम्भव है। इसका सम्बन्ध जीवविद्या (Biology), समाज-शास्त्र (Sociology) धर्म और आचार समीसे है। इसमें अपने देशके प्राचीन आचार और शास्त्रोंकी मर्घ्यादाकी ओर ध्यान रुखना भी परम आवश्यक है। सम्भव है कि हमारे पूज-नीय प्रवेप्रवेषोंका ध्यान सम्पत्तिशास्त्रकी ओर न झुका हो, पर संततिसुधार विषय पर उन्होंने बहुत कुछ अनुसन्धान किया है। प्राचीन आचार-प्रणालींसे यह सिद्ध है उन लोगोंने केवल विचार ही नहीं किया था. किन्तु वे व्यवस्था-पित नियमोंके अनुसार चलते भी थे। उनके आदर्शजीवनकी झाँकी—मनुष्य किस प्रकार जीवन व्यतीत करें. किस प्रकार परस्पर मिलजुल कर समाज तथा देशकी सेवा करें. किस तरह देश, काल और निज स्थिति पर पूर्ण विचार कर-के धर्म या अधर्मकी सीमा बनाये रक्खें, इत्यादिकी झलक हमें उनकी प्राचीन प्रस्तकोंमें मिलती है। पश्चिमीय वैज्ञानिक अनुसन्धानोंका उल्लेख करके हम केवल यही सिद्ध किया चाहते हैं कि भावी संतितका सुधार होना चाहिए। बिना इन नियमोंके अनुशीलन किये हमारा या देशका उद्धार नहीं हो सकता। हमारी भावी संततिका सुधार उन सांस्कारिक नियमों पर बहुत कुछ निर्धारित है जो हमारे पूजनीय पूर्वजनोंने हमारी वंशोन्नतिके हेतु बताये हैं। मेरा उद्देश्य यह है कि यथाशक्ति अपने पूवजोंके विचारोंको, और महान् आदशोंको सामने रखते हुए पश्चिमीय अनुसन्धानोंका उल्लेख करके नये और पुराने खयालवाले दोनों

दलोंका ध्यान जनसंख्याकी ओर फेल । हाँ, पुरानी लकीरका फकीर बनना और नये आविष्कारोंको तुच्छ समझकर लात मारना, मुझे पसन्द नहीं है । साथ ही नई रोशनीका सुधारक बनकर बिल्कुल पश्चिमीय बन जाना भी मुझे नापसन्द है । नये सुधारक (Reformer) और पुरानी लकीरके फकीर (Regeneration), इन दोनों दलोंकी अति (Extreme) को हम हानिकारक मानते है । इसीसे दोनों दलोंके बीचके रास्ते पर चलना हमने उचित समझा है । देश, काल और अपनी स्थितिकी आवश्यकताके अनुसार प्राचीन आचारपद्धति पर चलना साथ ही स्वदेश या अन्य देशोंके अर्वाचीन आविष्कारोंसे उचित लाम उठाना हमारा मन्तव्य है । जिस तरह सम्भव हो देशकी दशा सुधारना, और संसारचकके साथ अपनी उन्नति करके चलना, प्रत्येक भारतवासीका, महान् कर्तव्य और परम धर्मी है ।

भारतवर्षमें कई कारणोंसे अनेक कुरीतियाँ चल पड़ी हैं जिनसे समाज दूषि-त हो गया है। जातिशृद्धि तथा देशोद्धारके लिए इनका पृथक् किया जाना अ-त्यन्त आवश्यक है। इन भयंकर भूलोंको समूर्ल नष्ट करनेके लिए हमें कड़ी समालोचना करनी पड़ेगी और कष्टसाध्य उपायोंसे काम लेना पड़ेगा। इन बातोंको ध्यानमें रखकर और पक्षपातरहित होकर पाठकगण-इस पुस्तक पर विचार करनेकी कृपा करें।

इस पुस्तकके तीन खण्ड हैं। प्रथम खण्डमें जनसंख्यासम्बन्धी प्राकृतिक नियमोंका वर्णन है कि किस तरह सजीव जगतकी संख्या सम्पादित आहारसे बढ़ जाती है। प्रकृतिका यह एक विरुक्षण नियम है कि खानेवाले अधिक और खोराक कम पैदा होती है। द्वितीय खण्डमें सप्रमाण सिद्ध किया गया है कि भारतवर्षकी जितनी जनसंख्या है उतनेके आहारका उचित प्रबन्ध नहीं हो सकता। भारतके आधे निवासी पेट भर अन्न नहीं पाते। इससे भारत-सन्तान दिनों दिन क्षीण और हीन होती जा रही है। दरिद्रताकी मात्रा बढ़ रही है। दुर्भिक्ष और प्लेगादिसे जो दरिद्रताके निश्चित परिणाम हैं देश गारत हो रहा है। तरह तरहकी कुरीतियाँ, नशेवाजी और व्यभिचार समाजको नष्ट-श्रष्ट कर रहे हैं। भारतिवासियोंकी आयु अत्यन्त कम हो गई है। यहाँ सारे संसारसे अधिक मृत्युसंख्या है, बच्चोंकी मृत्यु भी बेहद होती है; पर साथ ही जन्म-संख्या भी संसारसे कपर है।

तीसरे खण्डमें इन आपित्तयोंसे बचनेके उपाय बताये गये है। क्योंकि ऐसी सन्तानका उत्पन्न करना जिसके पालन-पोषणका प्रवन्य न हो अत्यन्त हानिकारक है। ऐसी सन्तानोत्पत्तिका स्पष्ट अर्थ यह है कि हम अपनी शिक्त और सम्पत्ति मुदों पर लगाते है। यह बतानेकी आवश्यकता नहीं है कि एक बच्चेके गर्मिस्थितिकालसे लेकर उसके जन्म और जीवन काल तक कितना धन और अम लगता है। यदि वह बच्चा जीवित न रहे, तो जो कुछ द्रव्य और श्रम उस पर खर्च हुआ वृथा गया। शोक, सन्ताप और कुटुम्बभरको मानसिक क्लेश मिला जपरसे। ऐसी न जीनेवाली सन्तानोत्पत्तिसे माता-पिता तथा देशका शक्तिक्षय होता है और जनसंख्या भी नहीं बढ़ सकती। बच्चे पैदा हुए और मर गये, इससे भला क्या लाभ हो सकता है ? अतएव प्रकृतिके नियमोंको समझकर देश और काल तथा अपनी स्थिति पर विचार करके उतनी ही संतानोत्पत्ति करना जिनको हम सर्वथा योग्य बना झकें—बताया गया है। इसका उपाय ब्रह्मचर्य और इन्द्रिय-दमन है। न्यू-माल्यसीज्म ( New malthusism ) के अनुसार ओषिध या यन्त्रद्वारा गर्म-स्थिति रोकना, इस पुस्तकमें नहीं बताया गया।

संसारमें सब देशोंकी स्थिति एकसी नहीं है। प्रत्येक देशके व्यवहारों, राज्य-प्रबन्धों, और सुमाजिक व्यवस्थाओंमें भिन्नता होनेसे जनसंख्याके सिद्धांतोंको भी प्रत्येक देशकी स्थित्यनुसार कुछ न कुछ भिन्न रूप धारण करना पड़ता है। परंतु इससे उसके प्राथमिक सिद्धांतको धका नहीं लगता। जब जर्मनी, फ्रांस, इँग्लैंड और अमेरिकाकी राज्यव्यवस्थाओं या व्यवहारोंमें तुलना करनेसे भारी अंतर दीखता है, तब हर बातमें भारतकी तुलना भी उन देशोंसे नहीं की जा सकती। यह हमें दिखाना नहीं है कि जर्मनी या अमेरिकाके अमुक विद्वानने माल्थसके सिद्धांत काट कर यह सिद्ध कर दिखाया है कि बिजलीके यन्त्रोंकी सहायतासे और वैज्ञानिक रीतिसे खाद आदि डालनेसे खेतीकी पैदावार बहुत कुछ बढ़ाई जा सकती है। विचार इस बात पर करना है कि क्या भारतके कुषक भी उस ढंगसे खेती कर सकते हैं और सचमुच पृथ्वीकी उपज बढ़ सकती है शारत तो अभी सैकड़ों वर्ष पीछे है। अभी तो शायद यहाँ सर्व साधारणको उस तरह खेती करना सीखनेमें सदियाँ लग जाये।

इस विषय पर पूर्ण ध्यान न देकर लोग कह बैठते हैं कि भारतका सुधार जनसंख्याके कम या अधिक करनेसे न होगा। वह एक मात्र श्रिक्षासे होगा। यही तो कठिनता है। जनसंख्याकी निःसीम वृद्धिसे उचित शिक्षाका प्रबंध नहीं हो सकता। सरकारके कोशमें इतना द्रव्य नहीं कि वह प्रारंभिक शिक्षा तक दे सके। सर्वसाधारण मामूळी टैक्सोंके भारसे कुचळे जा रहे हैं। वे अधिक टैक्स देकर इस न्यूनताको दूर करनेमें असमर्थ हैं। जब भारतिनवासी अपने खर्चसे इतने विद्यालय नहीं खोल सकते हैं कि सर्वसाधारणको मामूळी शिक्षा भी मिल सके, तब क्या और अधिक जन-संख्या बढ़नेसे कहीं आसमानसे धन टपक पड़ेगा कि सबको उच्च शिक्षा मिल जायगी?

भारतवासियोंके लिए उपनिवेश (Emigration)—या दूसरे देशोंके वासी होना असम्भव है, वे कहीं जाने ही नहीं पाते । मजदूरीकी शरह बढ़ाई नहीं जा सकती । जितनी ही जनसंख्या बढ़ेगी उतने ही मजदूर सस्ते मिळेंगे । यही कारण है जिससे भारत और चीनके मजदूर सारे संसारके मजदूरोंसे कम दर पर काम करते हैं और हर जगह इन दोनों देशोंके मजदूर जाजाकर काम करते हैं। इसी तरह अन्नका भाव भी नहीं घट सकता । जनसंख्याके साथ साथ अन्न आदि जितनी व्यवहारकी चीजें है सब महँगी होंगीं। उदार समष्टिवादियों (Socialists) को भी मानना पड़ता है कि जनसंख्याकी निःसीम वृद्धिको रोकना ही होगा। इस तरहके अनेक प्रश्न तो निरे प्रश्ने ही हैं। हाँ, जनसंख्या विषयकी दो शंकायें गंभीर हैं:—

- (१) जनसंख्याकी कमी पर केवल विचारशील सज्जन ही ध्यान देंगे जिस-का परिणाम यह होगा कि विचारशील छी-पुरुषोंकी सन्तिति घटेगी और मूखोंकी वैसी ही रहेगी। अर्थात् भले आदिमयोंके बच्चोंकी संख्यासे मामूली आदिमयोंके बच्चोंकी संख्या अत्यन्त अधिक हो जायगी। और तब देशके अनेक कार्योंके लिए अच्छे आदिमयोंके बदले मामूली आदिमयोंहीमेंसे चुनाव करना होगा।
- (२) जनसंख्याकी कमीसे जीवन-संघर्ष (Struggle for existence) कम होजायगा। इससे प्राकृतिक विचय (Natural Selection) से जो लाभ होता आया है वह बन्द हो जायगा।

पहले प्रश्नका उत्तर तो यह है कि बिना इस विषय पर ध्यान दिये ही मूर्खोंके मुकाबले विचारशील पुरुषोंको स्वभावतः कम वच्चे हुआ करते हैं। इसका रोकना तो असम्भव है। पर साथ ही यह बात भी है कि अपनी स्थिति विचार कर सन्तानोत्पत्ति करनेसे वच्चे सुयोग्य और दीर्घायु होते हैं। वे

अपने कुटुम्बका जातिका और राष्ट्रका गौरव बढ़ाते हैं, पर मूखाँकी अधिक सन्तान अल्पायु हुआ करती है, बच्चे अधिक तो अवस्य होते हैं पर उनमेंसे बहुतेरे नष्ट हो जाते हैं और उनकी संख्या अधिक नहीं हो सकती।

दूसरे प्रश्नका भय भी निर्मूल है। जनसंख्या घटानेका यह आशय नहीं है कि देशमें कोई रही न जाय। नहीं, कमी तो एक मात्र निःसीम दृद्धिमें करनी है। इससे जीवन-संघर्ष वैसा ही बल्कि और अधिक रहेगा। फल यह होगा कि दुर्भिक्ष, हैजा, प्लेग, बच्चोंकी मृत्यु आदि बन्द होगी। रहा विवर्त्तन (Evolution) सो प्राकृतिक विचयसे तो पशु भी विवर्तित होते हैं। यदि मानवजातिका विवर्त्तन प्राकृतिक विचयसे हुआ, तो मनुष्य और पशुमें भेद ही क्या रहा? मानवजाति अपना उत्थान या विवर्तन विवेकी विचयके द्वारा प्राकृतिक विचयसे कहीं शीघ्र कर सकती है। अस्तु। जड प्रकृति पर अपना विवर्तन छोड़ना लाभदायक नहीं है— '' Progress is made more rapidly and more economically by rational than by natural selection and that the time has arrived for man to control his own evolution instead of leaving it to the blind forces of nature.

अर्थात् संसारमें प्रकृतिके नियमोंकी अपेक्षा, विवेकसे काम छेनेसे शीघ्र और सरलतासे उन्नति हो सकती है। मनुष्यके लिए अब ऐसा समय उपस्थित हुआ है कि वह 'दैवेच्छा बलीयसी' के भरोसे न रहे, वरन् अपने विवेकसे प्राकृतिक नियमोंको हुँदू निकाले।

अन्तमें यह भी प्रकट कर देना उचित है कि जनसंख्या आदि विषयोंपर मैं अपना स्वाधीन विचार नहीं प्रकट कर रहा हूं; और न यह पुस्तक किसी अन्य भाषाकी किसी पुस्तकका अनुवाद है। लगभग ५० या इससे भी अधिक पुस्तकोंके अध्यनसे और अनेक समाचारपत्रों और मासिकपत्रोंके अवलोकनसे इस पुस्तककी सामग्री एकत्रित की गई है। मैं इन पुस्तकोंके लेखकोंका तथा उन महाशयोंका जिनकी कृपासे ये पुस्तकें सुझे प्राप्त हुई, बहुत ऋणी हूँ—खासकर मित्रवर बाबू केदारनाथ खण्डेलवाल बी० ए०, एलएल० बी० का, जिन्होंने सन् १९०९ ई० में मेरा ध्यान इस विषयकी ओर आकर्षित किया; और सुप्रसिद्ध वाबू शिवप्रसाद गुप्तका कि जिनकी असीम कृपासे मैं बहुतसी पुस्तकोंका अध्ययन कर सका।

हिन्दी संसारके लिए यह एक बिलकुल ही नया विषय है, इस लिए इसे पुस्त-करूपमें प्रकाशित करनेके पहले मैंने आवश्यकता समझी कि इस पर मैं अपने देशवन्धुओं की सम्पत्तियाँ भी जान लूँ। इसके लिए मैंने काशीके सुप्रसिद्ध मासिकपत्र 'इन्दु 'में इस विषयके १८ लेख 'संतान-शास्त्र 'शीर्षक देकर (अगस्त सन् १९१३ से जनवरी १९१५ तक ) प्रकाशित कराये। इसके सिवाय 'मर्यादा 'और उर्दृके मासिक पत्र 'जमाना 'में भी मैंने कई लेख प्रकाशित कराये। यह देखकर मेरा उत्साह बहुत वढ़ गया कि लेखोंका खण्डन करना तो दूर रहा, लोगोंने उन्हें बहुत पसंद किया और 'सद्धमंप्रचारक 'भारतवर्ष' (बंगला भाषाका सर्वश्रेष्ठ मासिकपत्र ) आदि कई पत्रोंने उनकी बहुत अच्छी समालोचना की।

जनसंख्याका विषय, जो सम्पत्तिशाश्वका एक अंग है वहुत ही कठोर है। इस देशमें केवल कालेजोंमें उच शिक्षा पानेवालोंमेंसे कुछ छात्रोंको जो पोली-टिकल इकानमी लेते हैं इस विषयके सिद्धान्तोंका परिचय प्राप्त होता है। केवल स्वदेशी भाषा जाननेवालोंको इस विषयका ज्ञान होना दुर्लभ है। एक मात्र इस त्रुटिको दूर करनेके अभिप्रायसे, हिन्दीसे सर्वथा अनिमज्ञ होते हुए,- इस विष-यकी पुस्तक लिखनेके गुणोंसे हीन होते हुए-और अपनी पूर्ण अयोग्यता देखते हुए भी भैंने इस पुन्तकके लिख मारनेकी धृष्टता की है। मुझे डर ही नहीं विश्वास भी है कि मैं अनेक दोप और बुटियों के अतिरिक्त अनेक वातें कुछकी कुछ लिख ग्या होऊँगा, क्यों कि हिन्दीको कौन झींके अँगरेजी तकमें भारतीय जनसंख्या पर कोई सर्वांगपूर्ण अच्छी पुस्तक नही है। मुझसा अयोग्य छेखक इस विषयकी पहली ही पुस्तक दोषरहित लिख डाले, यह असम्भव है। अतएव सुयोग्य पाठकों तथा पाठिकाओंसे सविनय प्रार्थना है कि वे भेरी त्रुटियों पर च्यान न देकर एकमात्र इस विषयके ज्ञानसे लाभ उठावें। यदि किसी एक भी देशभक्त स्त्री या पुरुषके हृदयपर इस पुस्तकके सिद्धान्तका प्रभाव पड़ा और उससे स्वदेशका किसी अंशमें कल्याण हुआ तो भैं अपने कई वर्षोंके परिश्रमके फलरूप इस त्रुटिपूर्ण प्रन्थको, सफल समझँगा।

अमिलहा, } मिरजापुर। } —छेखक।

## देश-दर्शन।

#### पहली परिच्छेद ।

**-∞%**∳∰∳��∾-

#### विषय-प्रवेश।



'The production of wealth is but a means to the sustenance of man; to the satisfaction of his wants; and to the development of his activities, physical, mental and moral. But man himself is the chief means of the production of that wealth of which he is the ultimate aim.' Marshall.

सम्पत्तिकी उत्पत्ति ही मनुष्यका उपजीवन, उसकी आवश्यकताओंकी तृप्ति और उसकी शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक उन्नतिका एक साधन है। परंतु जो सम्पत्ति अंतमें मनुष्यके ही काममें आनेवाली है उसके उत्पन्न करनेका मुख्य साधन मनुष्य ही है।

—मार्शेष्ठ ।

आर मनुष्य सभी अपनी अपनी आवश्यकताओं की प्रतिमें छगे रहते हैं। भत्येक कार्य और उत्पत्तिका मूळ कारण आवश्यकताओं की प्रतिमें छगे रहते हैं। भत्येक कार्य और उत्पत्तिका मूळ कारण आवश्यकता ही है। हम कार्य-क्षेत्रमें इस लिए पैर रखते हैं कि जिसमें उस समयकी आवश्यकतासे निवृत्ति हो। पदार्थोंको इस लिए पैदा करते हैं कि हमारी जरूरतें रफा हों। विद्यमान पदा-र्थकी उपयोगिता किसी न किसी प्रकारसे इस लिए बढ़ाते हैं कि उससे नर-नारियोंकी आवश्यकता अधिक अंशमें पूरी हो। बाल और वृद्ध, ज्ञानी और मूर्ख, राजा और रंक—कोई आवश्यकतासे खाली नहीं रहता, सभी किसी न किसी आवश्यकता—शारीरिक, मानसिक, आस्मिक, सामाजिक या राज-नीतिक—की पूर्तिमें जन्मसे मृत्युकाल तक लगे रहते हैं।

इन आवश्यकताओं की पूर्तिके अनेक साधन हैं। इनमें से सम्पत्ति प्रधान है। बिना सम तिके संसारमें रहकर काळक्षेप करना असम्मव है। बड़े से बड़े महात्मा योगीश्वर, विद्वान् और वैज्ञानिकों को सम्पत्तिमानों का आश्रय छेना पड़ता है। बिना थोड़ी बहुत सम्पत्तिके किसी तरह काम नहीं चळ सकता। सम्पत्ति और मनुष्यमें घनिष्ठ सम्बन्ध है। मनुष्यकी उन्नति—व्यक्तिगत, सामाजिक, या राष्ट्रीय—सम्पत्तिके उचित प्रयोग पर निर्धारित है; और साथ ही सम्पत्तिकी उत्पत्ति मनुष्यकी उत्तमत्ता—शारिरिक, मानसिक और चारित्रिक (moral)— पर निर्भर है। जिसमें जितनी योग्यता है वह उतना ही सम्पत्तिमान् होता है। अयोग्य शीघ्र ही सुयोग्योंको अपना स्थान दे देता है। सुयोग्य अयोग्योंसे अधिक सम्पत्ति संचय करके प्रतिदिन उन्नति करता जाता है और अयोग्य सम्पत्तिहीन होकर अवनतिके गहरे गढ़हेमें जिर जाता है। सुयोग्य सम्पत्तिमान् और श्रीमान् बनता है और अयोग्य श्रीण और हीन होकर मर मिटता है। दूसरे शब्दोंमें यही बात यों कही जा सकती है कि अधिक सम्पत्तिमान् अधिक सुयोग्य बन सकता है। सम्पत्तिमान् जीता है और सम्पत्तिमान् अधिक सुयोग्य बन सकता है। सम्पत्तिमान् जीता है और सम्पत्तिमान् अधिक सुयोग्य बन सकता है। सम्पत्तिमान् जीता है और सम्पत्तिमान् अधिक सुयोग्य बन सकता है। सम्पत्तिमान् जीता है और सम्पत्तिमान् इही होती है।

भिन्न भिन्न जाति या देशके मनुष्योंमें बहुत भेद है। उनकी मानसिक और शारीरिक अवस्थामें भिन्नता है। इसी कारण जाति जातिके मनुष्योंमें उत्पादक शक्तिमें भी अन्तर होता है। चीन और भारतकी जनसंख्या भूम-ण्डलके सभी देशोंसे अधिक है, पर इन दो देशोंसे अधिक सम्पत्तिहीन देश सम्य संसारमें नहीं पाया जाता। इससे देखना यह है कि सम्पत्तिकी उत्पत्तिके लिए मनुष्यमें क्या क्या गुण होने चाहिए।

संसारके सभी कामोंमें श्रमकी आवश्यकता होती है। बिना श्रमके छोटा या बड़ा कोई काम पूरा नहीं हो सकता। शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक बल-के अनुसार मनुष्योंमें न्यूनाधिक श्रम या कार्य-शक्ति होती है। जिन श्रमि- योंका \* शरीर पुष्ट है, नर्वस सिस्टम ( nervous system ) ठीक हैं, जिनमें बल है, पुरुपार्थ है, साहस और उमंग है, वे इन गुणोंसे रहित अथवा उन श्रमियोंकी अपेक्षा जिनमें इनकी कमी है, अधिक कार्य कर सकते हैं। यही कारण है कि उच अमेरिकनसे, अमेरिकन अँगरेजसे, अँगरेज फ्रांसीसीसे, फ्रांसीसीसे और रूसी भारतवासी श्रमीसे अधिक काम कर सकता है। वंगालीसे अधिक हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानीसे अधिक पंजाबी, पंजाबीसे अधिक जाट, जाटसे अधिक राजपूत और राजपूतसे अधिक पेशावरी श्रमी काम कर सकता है।

माननीय मैकछियाडके कथनानुसार अमेरिकाका एक श्रमी ५ टग, इंग्लैंडका २ इंटन और भारतका श्रमी कुछ ईं टन कोयछा प्रतिदिन खोद सकता है। अर्थात् एक अमेरिकन श्रमी १० भारतीय श्रमियोंके और एक अँगरेज श्रमी ५ भारतीय श्रमियोंके और एक अँगरेज श्रमी ५ भारतीय श्रमियोंके वरावर है। 🏴

एक ३०० रुपयेकी घड़ी ज्यादा टिकाज होती है, ठीक समय देती है और २५-३० वर्ष तक घड़ीसाजकी दूकान नहीं देखती; पर, उसी कारखानेकी ३ रुपयेकी घड़ी हर हफ्ते घंटे भर स्लो-फास्ट जाती है और वर्ष दो वर्षके वाद ही निकम्मी हो जाती है। कारण यह कि दामी घड़ीके पुर्जे बहुत अच्छे और मजबूत धातुके बने होते हैं और सस्ती घड़ीके मामूली और कम-जोरके। ठीक इसी तरह जिस श्रमीका जन्म सुयोग्य, बलवान, अरोग्य और उत्तम छलवाली जाति (influence of race) में होता है और उसके ब्रह्मचर्य आदि आश्रमोंकी पूर्णत: रक्षा की जाती है, वह अधिक

<sup>\*</sup> श्रमीसे मेरा मतलब कुलीसे नहीं है; हरतरहका छोटा या बड़ा काम करने-वाले नरनारीको श्रमी समझना चाहिए।

<sup>+</sup> श्रमके मापके लिए हमें यह देखना है कि किस देशका श्रमी नित्य कितने घंटे, सालमें कितने दिन और जीवनमें कितने वर्ष काम करता और कितना काम खतम करता है। मिन्न मिन्न देशोंके श्रमियोंकी कार्य-शक्तिका अनुमान करनेके लिए एक ही तरहका काम, एक ही तरहके औजारसे होना चाहिए। पत्थरका कोयला खोदनेमें श्रमियोंके श्रमका ठीक अन्दाज हो सकता है। लकड़ी चीरनेमें भी उनके श्रमका मुकाबला हो सकता है। लार्ड मेहनके कथनानुसार एक अँगरेज ३२ भारतीय लकड़हारोंके बराबर लकड़ी चीर सकता है।

कार्यकराल (efficiency of labour ) होता है और उसमें कर्मशक्ति भी अधिक होती है: साथ ही वह बहत दिनोंतक कार्य करता है। आप जानते हैं कि बड़ी लाइन ( ई. आई. आर. ) का इंजन, छोटी लाइन ( बी. एण्ड एन. इड्स्य. आर. ) के इंजनसे बहुत तेज चलता है और ज्यादा गाडियाँ खींचता है। पर साथ ही बढ़े इंजनके लिए कोयला और पानी भी अधिक चाहिए। इसी तरह जिस जातिके श्रमी जितना अधिक और प्रष्टिकर पटार्थ बाते हैं उनमें उतनी ही कर्मशक्ति पैदा होती है। किस प्रकारके श्रमीको कौन कौनसे पदार्थ खाने चाहिए, इसके विचारसे भी अधिक कार्यशक्ति उत्पन्न होती है। चतुर और कार्यकुशल खियाँ, विज्ञानकी सहायतासे बहुत कम खर्चेमें अपने परिवारके खानपानका उत्तम प्रवन्ध कर छेती हैं। पर मुर्खायें अधिक ब्यय करके पाचनशक्तिसे अधिक पुष्टिकर पदार्थ और हानिकारक चटपटी चीजें बनाती हैं, और समय तथा ऋतुपर ध्यान न देकर, दुलार और प्यारके वशी-भत हो अपने क़द्रम्बकी बीमारीका कारण होती हैं. जिससे शारीविक बल घटता है और श्रमी उचित मात्रामें कार्य नहीं कर सकते। रहे वे अभागे जिन्हें ऋतके अनुसार वस्त्र और पेटभर भोजनका सौभाग्य प्राप्त ही नहीं होता. सो ये कहाँ तक कार्य कर सकते हैं यह बतानेकी जरूरत नहीं।

शारीरिक बलकी रक्षाके लिए जैसे भोजन और वस्त्रकी अवश्यकता है वैसे ही विश्राम भी अत्यावश्यक है। दिनभरके कड़े परिश्रमके पश्चात् यदि श्रमियोंको पूरा आराम न मिले तो दूसरे दिन वे कार्य करनेमें असमर्थ रहेंगे। इसके लिए ऐसे मकानोंका होना परमावश्यक है जिनके प्रत्येक कमरेमें वायु और प्रकाशकी सुगमता हो, फर्श और दीवारें नमीसे बची हों, नालियाँ आदि साफ हों, सारा ग्राम ग्रुद्ध और पित्र दीखता हो। जिन देशोंमें श्रमियोंके आरामका अच्छा प्रबन्ध होता है, उनके मन-बहलावके लिए पुस्तकालय, नाटकशालायें, सैरगाह आदि होते हैं, विश्रामके लिए पक्ते मकान होते हैं जिनमें स्वच्छ वायु और निर्मल प्रकाशकी कमी नहीं रहती, जहाँ स्थान स्थानपर पार्क और मनोहर बाग-बगीचे लगे होते हैं, वहाँके श्रमियोंमें कर्मशाक्तिकी सीमा नहीं होती। इन श्रमियोंमें और उनमें—जहाँ इन बातोंका अभाव है—पृथ्वी और आकाशका अन्तर होता है। ये भाग्यवान् श्रमी उन अभागे श्रमियोंकी अपेक्षा—जिन्हें इन सुक्षोंका सौभाग्य प्राप्त नहीं है—१० या २० गुना अधिक काम करते हैं।

इस संसारमें स्वार्थका राज्य है। जिस मात्रामें हमारा हित सघता है उसी मात्रामें हम दूसरोंका काम करना चाहते हैं। जिस काममें निज उन्नति और लाभकी आशा होती है उसे हम मन लगाकर करते हैं-अन्यथा बेगार टालते हैं। मिस्टर आर्थरने सच कहा है कि ' बंजर जमीन. यदि किसीको सदाके लिए दे दी जाय, अर्थात् वह उसका मालिक बना दिया जाय तो कुछ ही कालमें वह सुन्दर बाग बन जायगी'—' Magic of property turns sand into gold. ' जब श्रमीको यह भय होता है कि अधिक कार्य करनेका लाभ उसे न मिलेगा, अधिक उपजमें उसका भाग न लगाया जायगा, वह उपज या आर्थिक लाभसे वंचित रक्खा जायगा, तो ऐसी अवस्थामें तन मन धन अर्पण करके वह अधिक उत्पत्ति काहेको करने लगा। प्रत्येक श्रमीको श्रमक्षे उत्पन्न कियेगये दृष्यका पूरा फल न मिलनेले उसका उत्साह भंग होता है, वह आरुसी बन जाता है और उत्पादक शक्तिका न्हास होता है। और जिस कामको श्रमी अपना समझकर करता है, जिसके कर-नेमें वह अपनी उन्नति देखता है; जिस कामकी अधिक उत्पत्तिमें अधिक फल पानेकी आशा रहती है, उसे वह निराश श्रमियोंकी अपेक्षा कहीं अधिक मात्रामें क्यूता है। अर्जीत उन्नति या लामकी आज्ञा होनेसे श्रमियोंमें कार्य-शक्ति बढ्ती है।

राज्यनियम और जातीय रीति-रिवाज भी उत्पत्ति पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। जिस देशके अभागे निवासी विदेशी राज्यके जूयेंके तले दबे हों; जहाँका राजा प्रजाको परतंत्र रखता हो; जहाँके आय-व्ययमें प्रजाको स्वतंत्रता न मिली हो; जहाँ जात-पाँत, छूआ-छूत आदि अनेक सामाजिक बन्धन हों, वहाँके अभी स्वतंत्र देश और समाजके अभियोंका मुकावला नहीं कर सकते। स्वतन्त्रता और परिवर्तन—ये दो बड़े कारण हैं जिनसे नई बस्ती (colony) वाले, अपने मातृभूमिसे सब बातोंमें बढ़ जाते हैं। अमेरिकाके प्रत्येक बातमें आगे बढ़नेका कारण, वहाँके अभियोंकी शारीरिक बल तथा बुद्धिकी विशेष-, ताका प्रधान कारण मानसिक आनंद, उत्साह, परिवर्त्तन और स्वतन्त्रता है।

जब एक बालक संसारमें उत्पन्न होता है तब सामाजिक और पैतृक संस्का-रोंको लेकर आता है। किन्तु वह अयोग्यता और अविद्या आदिका पुंज ही होता है। माता, पिता, गुरु, पुरोहित आदि शिक्षक उसे उक्त दुरबस्थासे निकाल-नेमें भाग लेते हैं। जिस मनुष्यको अपनी अनेक शक्तियोंके बढानेका जितना ही सुअवसर प्राप्त होता है वह उतना ही कार्यकुशल होकर अपने कुटुम्ब, जाति और देशकी सेवा करता है। शिक्षासे विद्यमान पदार्थकी उपयोगता बढ़ती है, नरनारियों के उपयोगके लिए अधिक लाभकारी वस्तुर्धे बनती हैं, अर्थात् शिक्षासे सम्पत्तिकी उत्पत्तिमें बृद्धि होती है।

रेल, तार, जहाज, छापेखाने आदि अनेक आविष्कार केवल पदार्थोंके रूपा-न्तर हैं। इस संसारमें कोई ऐसी वस्तु छत्पन्न नहीं हो सकती जो पहलेसे विद्यमान न हो। अभावसे भाव अथवा भावसे अभाव नहीं हो सकता, अर्थात् न किसी पदार्थकी उत्पत्ति होती है और न नाहा। दोनों अवस्थाओं में एक-मात्र रूपका परिवर्तन होता है। मनुष्य अपनी बुद्धिके अनुसार विद्यमान पदा-थों में परिवर्तन करके उनकी उपयोगिता बढ़ा लेता है।

जो वस्त्र आप धारण किये हैं, या जो पदार्थ आप पान किये हैं वे कितने ही मनुष्योंके यत्नसे उत्पन्न हुए हैं। पृथ्वी, प्रकृति, पूँजी, श्रम व्यवसाय आदि अनेक साधनोंसे उनकी उत्पत्ति हुई है। प्रत्येक पुरुषकी बुद्धि तथा आशिरिक बल आहि शक्तियोंके लगनेसे ही आपको यस और भोजन प्राप्त होता है। किसी भी वस्तुकी उत्पत्तिमें वृद्धि करनेके लिए नाना प्रकारकी शिक्षा आव-इयक है। इपक, शिल्पकार, न्यवसायी, राजनीतिज्ञ, पुण्डित, ग्रा देज्ञानिक सबका लगाद एक दूसरेसे है और सब सम्पत्तिकी उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षाके साधन हैं। अस्तु । जिस देशमें जितना ही शिक्षाका प्रचार है, जहाँ जितनी न्यापारिक, न्याप्रसायिक, रासायनिक, शिल्पीय, खनिज, कृषि आदि अनेक विद्यारं पढ़ाई जाती हैं, उस देशके श्रमी उतने ही कार्यकुशाए होते हैं और नये को आविष्कारोंसे अपने देशकी उन्नति करते हैं। जिन अभागे देशोंमें विद्याका अभाव होता है वहाँके श्रिमियोंमें कार्यशक्ति भी स्वभावत: कम होती है। 'विद्यादिहीन: पशु:'-जिनमें दिद्याका अभाव है वे इस संसारमें भूमिके भार होकर मनुष्यके रूपमें पशुओंका काम करते हैं। सुक्षिक्षित देशका योग्य श्रमी अशिक्षित देशके पशु-श्रमीको कुचलकर मिटीमें मिला देता है। विद्वान श्रमी सम्पत्तिमान् होकर उन्नति करता और जीदित रहता है और मूर्ख श्रमी दरिद्र होकर मर मिटता है।

सारांश यह कि अन्य जातियों के सम्मुख जीवित रहने के लिए, संसारमें अपना अस्तित्व स्थिर रखने के लिए, मनुष्यमें मनुष्यका गुण होना चाहिए। मूर्ख और वलहीन मनुष्य देशको लाभ पहुँचानेके पदले हानि पहुँचाते हैं और सुयोग्य बननेके लिए पैतृक और सामाजिक संस्कारकी ग्रुद्धता, आचरण या चिरत्रकी पवित्रता, निर्मल जल, ग्रुद्ध वायु, पुष्टिदायक भोजन, स्वच्छ हवादार मकान, इन्द्रियनिग्रह, स्वास्थ्यरक्षा और उत्तम चिकिस्साशास्त्रका ज्ञान, सर्व प्रकारकी विद्या, और सर्वोपरि स्वतंत्रताकी परम आवश्यकता है।

सभ्य जगतका इतिहास बतलाता है कि मनुष्यको समय समय पर आवश्यक-तानुसार सन्तानोत्पत्तिमें न्यूनता या अधिकता करनी पड़ती है। ['The growth of numbers among animals is governed by present conditions; among men it is affected by the traditions of the past and forecast of the future'—Marshall.] भारतवर्ष सैकड़ों वर्षसे विद्याहीन है। यह प्राचीन सभ्यता, शास्त्राज्ञा आदि भूलकर अनेक दोषों और कुरीतियोंके दलदलमें धेतरह फँस गया है। समयको पह-चान कर सभ्य संसारके साथ साथ चलना भारतके लिए असम्भव हो गया है। इस दलदलसे निकलनेकी कोई सरत भी नहीं देख पडती।

भारतमें दरिद्रताकी सीमा नहीं, अकाल या कहत निरन्तर पड़ा करते हैं, विद्यामें उन्नात नहीं हो सकती, सार्वजनिक प्रारम्भिक शिक्षा तकके लिए दृब्य नहीं है, मुद्यपान और व्यक्षिचार बढ़ता जाता है-तिसपर भी यहाँके निवासी बिना समझे बूझे, आँख बन्द करके सन्तानोत्पाचि किये जाते हैं जिसका निश्चित परिणाम मृत्युकी अधिकता, और कमशः इस जातिका पृथ्वीसे निर्मूल हो जाना है। इस भारी विपत्तिसे कैसे छुटकारा हो सकता है, इस विषयपर विद्वानोंकी क्या सम्मति है, प्रकृतिका क्या नियम है, आदि बातों-पर आगे विचार किया गया है और सप्रमाण सिद्ध किया गया है कि भारत-वर्षमें विवाहित स्त्रीपुरुषोंकी ऐसी अधोगित है, भावी सन्तान तथा भारतके भविष्यका दृश्य ऐसा हृद्यविदारक है कि एकबार उसको देखकर कोई यह विश्वास नहीं कर सकता कि ऐसे भारतनिवासी किसी तरह देशोद्धार कर सकेंगे। ये उल्लेट देशपर भारस्वरूप होंगे।

भारतवर्षमें मनुष्योंकी संख्या बढ़ानेकी इस समय इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी पुरुवार्थी, शारीरिक और मानसिक बलसे सम्पन्न, देशके प्रेममें रत, देशसेवक वीर उत्पन्न करनेकी है। अतः हम भारतवासियोंका प्रथम और महान् कर्तव्य है कि हम उतने ही बच्चे पैदा करें जितनोंको हम अपने शारीरिक, मानसिक ओर आर्थिक बलके अनुसार अपनी जाति और देशके लिए सचे सेवक और रक्षक बना सकें। यही देशोद्धारका उचित मार्ग है और यही मार्ग दिखाना इस पुस्तकका मुख्य उद्देश्य है।

इस पुस्तकका यह उद्देश नहीं है कि जो विवाह या सन्तानोत्पत्तिके योग्य हैं वे विदाह न करें या सन्तानोत्पत्ति न करें। ऐसे योग्य पुरुपोंहीकी सुयोग्य सन्तानसे देशोद्धार होगा। मेरा आशय केवल यह है कि—

- (१) बच्चोंका विवाह न हो। वे पढ़ें, लिखें, द्रव्य उपार्जन करें। जब उनमें अच्छी समझ आ जाय, वे अपना भला बुरा और भविष्य पहचान सकें, तब विवाह करें और अपनी तथा देशकी स्थिति समझकर सन्तानोत्पत्ति करें। माता पिता या अन्य सम्बन्धियोंपर भरोसा करके विवाह न करें।
- (२) किसी माता या पिताको कोई हक नहीं है कि वे बालकों और बालिकाओंका विवाह करके उनका भविष्य बिगाईं और देशको नीचे गिरावें।
- (३) किसी रोगी, अपाहिज या अपनी रोजी कमानेमें असमर्थ पुरुषको अपनी अयोग्यता देखते हुए किसी अबलाका सर्वनाश करनेका कोई हक नहीं है। ऐसे पुरुषोंको क्या हक है कि वे विवाह करके आधे दर्जन बच्चे पैदा करें और सर्वोंको बिना सहारेंके छोड़कर मर जायं, उनकी स्त्रियाँ पेटके लिए वेश्यायें बने और बच्चे मुसलमान और ईसाई वर्ने नि
- (४) संसारके किसी स्त्री या पुरुषको कोई हक नहीं है कि अपने स्वार्थके लिए, अपनी हैवानी ख्वाहिश (To gratify animal passion) पूरी करनेके लिए दूसरोंको दुःखका भागी बनावे। अपनी त्रुटि देखते हुए किसीको विवाह करने या औलाद पैदा करनेका कोई हक नहीं है।
- (५) ऐसे अयोग्य स्त्री और पुरुषोंको आजन्म पवित्र भावसे अविवा-हित रहना चाहिए। विवाहित पुरुषोंको इन्द्रियद्मन द्वारा अयोग्य सन्ता-नोत्पात्ति रोकना चाहिए और यदि यह न हो सके तो किसी न्यू-माल्थूसियन यन्त्र या ओषधिका आश्रय छेना चाहिए।

#### दूसरा परिच्छेद ।

#### विषयारम्भ ।

#### प्रकृतिका नियम।

'Of all the forces that have worked and are still working to mould the destinies of human race, none certainly is more potent than the manifestation of laws of Nature; and no search has been dearer to the human heart as the study of the stupendous phenomena of Nature.'—Vivekanand.

मनुष्यके भाग्यको योग्य स्थितिमें लानेके लिए अभी तक जो जो बातें माल्रम हुई हैं या हो रही हैं, उनमेंसे प्राकृतिक नियमोंको जानने या उनका रहस्य सम- झनेके समान और कोई बात श्रेष्ठ नहीं समझ पड़ती। और, मनुष्योंके लिए सृष्टिके भन्य-स्वरूपका निरीक्षण करनेकी अपेक्षा और कोई दूसरी बात प्रिय नहीं जान पड़ती।

— विवेकानन्द ।

अन्य स्थार किन्छी अन्य स्थूल प्रकृतिका स्वेच्छाचारी लीलाक्षेत्र नहीं है। जो आद्य प्रकृति गगनमण्डलमें नक्षत्रोंको दौड़ाती है, जो गौरवपूर्ण विचित्र ब्रह्माण्डको रचनेवाली है, जिसने ठीक समयपर उदय और अस्त होनेवाले सूर्य और चन्द्रको बनाया है, जिसने अग्निमं उष्णता, जलमें शीतलता, पुष्पमं सुगन्य और अन्य अनेक द्रव्यों में भाँति भाँतिक गुण रख छोड़े हैं, उस महासृष्टिकारिणी प्रकृतिने सृष्टिके प्रत्येक प्राणीको —एक एक अणु और परमाणुको —नियमबद्ध कर रक्खा है। प्रत्येक वस्तुके लिए उसने एक नियम बना रक्खा है और उस नियम सके विरुद्ध वह कार्य नहीं करती।

उसी महती शक्ति—प्रकृतिने मानवजातिको अन्य अनेक दिन्य और अद्भुत विभूतियोंके साथ साथ स्वतन्त्र कार्यशक्ति (Free will) और निर्मल खुद्धि भी प्रदान की है। जिससे यह जाति सजीव संसारके प्रत्येक प्राणी-समूहसे सर्वोत्तम मानी जाती है। इन्हीं दोनों महती विभूतियोंसे विभूषित हो मनुष्य प्रकृति-नियमका ज्ञान प्राप्त करके प्रति दिन उन्नति करता है। जब तक हम प्रकृतिके नियमोंसे अज्ञान हैं, हम प्रगुवत् उनके अधीन रहते हैं, पर जहाँ हम उन्हें समझ गये वे हमारे गुलाम सेवक बन जाते हैं। हमें प्रकृतिके

करीब करीब ६ वच्चे होते हैं। फिर भी ७५० वर्षमें एक जोड़ा हाथीसे १८ करोड़ हाथी हो जायँगे!

आस्ट्रेलिया और अमेरिकाके जंगली घोड़े इस बातके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।
कुछ पालतू घोड़े दहाँके जंगलोंमें भाग गये थे। आहार आदिकी सुविधा और
स्वच्छन्दता होनेसे उनकी संख्या इतनी और इतने जल्द बढ़ी कि यदि यह
आँखकी देखी बात न होती, तो लोगोंको इस आश्चर्यजनक वृद्धिपर कदापि
विश्वास न होता। डाक्टर रसल लिखते हैं कि " संसारके बहुधा पक्षी ६ से
१० तक बच्चे देते हैं और इनकी जोसत ६ की पड़ती है। ६ छोड़कर यदि
१ ही बच्चे की साल रख लिये जायँ, और यदि वे केवल ४ साल तक बच्चे
पैदा करें, तो १ सालमें एक जोड़ा पक्षीसे एक करोड़ पश्ची हो जायँगे!"

कोई कोई पशु एक सालमें चौगुने हो जाते हैं। यदि वे सालभरके बद्ले ५ सालमें अपनेसे चौगुने हों तो २०० सालभें एक जोड़ा पशुसे २५ लाख पशु हो जायँगे!

बहुतसे वृक्ष ऐसे हैं जिनसे सालभरमें एक हजारसे भी अधिक बीज पैदा होते हैं। इन एक हजार बीजोंसे यदि दो ही नये वृक्ष हरलाल उत्पन्न हों तो १४ सालमें एक वृक्षसे १६ हजार वृक्ष हो जायँगे!

प्रकृतिने वनस्पति, पशु और पिक्षयोंको वड़ी उदारताके साथ बढ़ने या अपनी सन्ति वढ़ानेकी शिक्त दी है। किसीमें इस शक्तिकी न्यूनता है और किसीमें अधिकता। यदि वच्चा देनेवाले पशुका केवल एक जोड़ा इस पृथ्वीपर होता, और दूसरे पशु न होते तो पृथ्वी इस एक जोड़े पशुके ही बच्चोंसे भर जाती। ठीक इसी तरह एक जोड़ा पक्षीसे भी इतने पक्षी बढ़ सकते हैं कि सारी पृथ्वी भर जाय। जब संसारमें पशु पक्षी और वृक्षोंकी वृद्धि इतनी अधिकतासे होती है, तब वे अत्यन्त अधिक बढ़ नहीं सकते, इसका क्या कारण है ?

वनस्पति तथा जीवमात्रमें स्वभावहीं से बढ़नेकी अद्भुत शक्ति है। प्रकृतिने प्राणियोंको बढ़नेकी शक्ति तो बड़ी उदारतासे दी है किन्तु इसके साथ ही उनके बढ़नेके छिए दो अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं में अर्थात् अन्न और आहारमें, बड़ी अनुदारताके साथ कभी कर दी है।

वनस्पतियों और पश्चओंमें, मनुष्यकी तरह अपना श्चभ या अश्चभ विचार-नेका ज्ञान नहीं। वे भूत और भविष्य कालके अच्छे और बुरे पर ध्यान नहीं

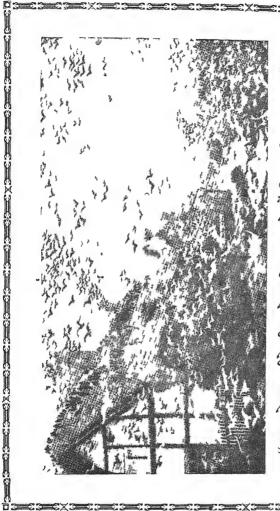

" एक जोड़ा पक्षीसे भी इनने पक्षी बढ़ सकते हैं कि पृथ्वी भर जाय

(देशद्शेन पन्ठ १३



दे सकते। उनमें एक प्रकारकी स्थूल बुद्धि होती है, उसकी प्रेरणासे वे अपने समूह या दल बढ़ाते चले जाते हैं। वे इस बातसे कभी नहीं हिचकते कि जिनको वे उत्पन्न करते हैं उनके आहारका क्या प्रबन्ध है। जहाँ स्वच्छन्दता होती है वहाँ बढ़नेकी शक्ति अधिक काम करती है। किन्तु, अन्तमें स्थानाभाव तथा आहाराभावके कारण, प्रकृतिके कठोर नियमोंसे वह वृद्धि कुचल भी हाली जाती है।

प्रकृतिका यह एक विलक्षण नियम है कि वह पशु पक्षी और वनस्पतिके बचों और वीजोंको स्वच्छन्दतापूर्वक केवल इस लिए बढ़ने देती है कि भूख, प्यास, नमी या स्थानाभावसे उनका सर्वनाश हो। जब उसे (प्रकृतिको )एक बीज या बच्चेकी आवश्यकता होती है तो वह एक करोड़ पैदा करती है; उसमेंसे चुनकर एकको ले लेती है और बाकीको तड़प-तड़प कर मरनेके लिए छोड़ देती है।

मछली एक ही बार लाखों अण्डे दंती है और यदि विघ्न न पड़े तो इन सभी अण्डोंसे मछलियाँ पैदा हो सकती हैं। अर्थात् कुछ ही दिनोंमें सिर्फ एक मछलीसे लाखों मछलियाँ हो सकती हैं। पर ये लाखों अण्डे किसी न किसी तरह नष्ट ही हो जाते हैं। कुछ मनुष्यक, और कुछ जन्तुओं के आहार बन जाते हैं। मुश्किलसे इन कई लाख अण्डोंसे दो चार कोड़ी मछलियाँ बन जाती हैं। मिर भी उनकी जान नहीं बचती—बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों के हड़प जाती हैं और कितनी ही मनुष्यके भोजनालयों में लाल पीली हुआ करती हैं।

सांपको भी बहुत अण्डे होते हैं, पर बहुधा वे उसी पेटमें चले जाते हैं जिससे निकलते हैं, अर्थात् साँप अपने अण्डे स्वयं ही खा जाता है।

बरगद और पीपल आदि वृक्षों में कई करोड़ बीज हर साल पैदा होते हैं। इनमें से प्रत्येक सूईकी नोकके बराबर बीजको यदि काफी नमी, प्रकाश और स्थान मिले तो सबके सब बड़े बड़े वृक्ष बन जायँ। पर ये सारे बीज नष्ट हो जाते हैं। कुछ पिक्षयों के पेटमें गल पच जाते हैं, कुछ सूख या सड़कर मिट्टीमें मिल जाते हैं; बाकी दस बीस जो उगते हैं उनमें से बड़े और पुष्ट पौधे छोटों को दबा डालते हैं; छोटों की खोराक—जमी और प्रकाश—बड़े पौधे छीनकर खा जाते हैं, अत: वे बहुवा सूख या सड़ जाते हैं। अर्थात् लाखों करोड़ों बीजोंकी बरबादी के बाद कहीं एक या दो पौधे बढ़कर दरस्त बनते हैं।

अन्य अनेक पौघोंका भी यही हाल है। हर पौधेको बढ़नेके लिए काफी नमी, प्रकाश और स्थानका होना आवश्यक है। जब एक ही जगह बहुत पौधे उगकर घने हो जाते हैं, तब बढ़ नहीं सकते। मौसिम भी अक्सर पौधोंके विनाशका कारण होता है। ऋतुके अतिश्क्ति कितने ही पौधे मनुष्य और पशुओंके आहारके काम आते हैं, कितने ही काटकर जलाये जाते हैं।

मांसाहारी बड़े पशु और पक्षी, अपनेसे निबल और असहाय छोटोंको खा जाते हैं। मनुष्यके आहारके लिए कई करोड़ पशुओंका नित्य दथ होता है। (मांसाहारी देशोंका क्या पूछना, जब फलाहारी पिवत्र भारतमें ही २० करोड़ जन मांसाहारी हैं!) करोड़ोंकी संख्या तकलीफ देनेवाले पशु समझकर मारी जाती है। शेर, चीते, भेड़िये, सूथर, कुत्ते और चूहे मारनेके लिए इनाम दिया जाता है।

पृथ्वीमें पैदा करनेकी अनन्त शक्ति है। इसने अधिक पशु, पश्ची तथा वन-स्पति बीजरूपसे पृथ्वीमें छिपे पड़े हैं कि यदि वे स्वछंदतापूर्वक अपने आप बढ़ने पावें तो यही दुनिया नहीं, ऐसी अनेकों दुनियें कुछ शताब्दियोंमें ही

\* अमेरिकाके एक मात्र शिकागो नगरके एक ही बूचड़खाने (stock yard)
में प्रतिवर्ष सवा करोड़ गायों, बकरों और सूअरोंका बध केवल मांसके लिये
होता है। इनके अतिरिक्त खाली चमड़ेके लिए भी घोड़े आदि पशु मारे जाते है।
इनका मूल्य ३३ करोड़ डालर या एक अरब रुपया होता है!

यह बूचड्खाना ५०० एकड़ जमीनमें बना है । इसके भीतर चरनियोंकी लम्बाई २५ मील और पानी पिलानेके नादोंकी लम्बाई २० मील है। इसमें ७५,००० गायों ३,००,००० सूअरों और ५,००,००० बकरोंके रखनेकी जगह बनी है।

इस कारखानेके भीतर कई मीलतक रेलकी सड़क है और आठ ट्रेनें खास इस कारखानेके लिए चलती हैं। यहाँ ३० हजार मनुष्य नित्य काम करते हैं। इनके लिये कारखानेके भीतर ही एक दैनिक समाचारपत्र निकलने तथा होटल आदिका प्रबन्ध है। ऐसे कितने ही बड़े बड़े बूचइखाने यूरोपके प्रधान देशोंमें हैं। भारतमें भी मांसके रोजगारियोने बड़े बड़े बूचइखाने खोल रक्खे हैं जहाँ मशीन द्वारा लाखों पशुओंका नित्य बध होता है। आगरा और युक्तप्रदे-श्रमें मैंने स्वयँ उन्हें देखा है—ले०। उनसे भर जायँ। किन्तु प्रकृतिका नियम है कि कोई जीव हदसे ज्यादा न बढ़ने पावे। इसी नियमके अनुसार वह (प्रकृति) खुले हाथों जिन्दगीका बीज बोती है, और हाथ फटकारकर काटती है। वह लाखोंको एक क्षणमें पैदा करती है और तुरन्त ही उन्हें मारकर नष्ट अष्ट कर डालती है। वह करो-डोंको एक क्षणमें जीवप्रदान करती है और दूसरे ही क्षणों में निष्ठुरतासे लीन लिया करती है।

प्रकृतिके इस भयंकर नियमके अनुसार वनस्पति तथा ज्ञानरहित पशुओंको अपनी निःसीम बृद्धि रोकनी पड्ती है। आगे हम देखेंगे कि हजार प्रयत्न करनेपर भी ज्ञानी और चतुर मनुष्यको इस विलक्षण, पर अटल नियमके आगे सिर झुकाना ही पड़ता है।



### चौथा परिच्छेद ।

d>∞€=

#### मनुष्य-जगत्।

म्हातिने मनुष्यको भी पूर्वोक्त नियमके अधीन रक्खा है। मानव जाति भी यदि ज्ञानशक्तिसे काम न ले, स्थूल-पशु-बुद्धिके वशीभृत होकर पशु-ओंके समान स्वच्छन्दतापूर्वक अपना वर्ग बढ़ाने लगे, तो जनसंख्या इतनी बढ़ जायगी कि उसके भरण-पोषणके लिए करफी भोजन न मिल सकेगा। जितनी आबादीके जीवनिर्वाहके लिए खाद्य पदार्थ पृथ्वी पर उत्पन्न होता है उससे उनकी संख्या अत्यन्त अधिक बढ़, जायगी। किन्तु जीवन धारणके लिए भोजन अत्यन्त आवश्यक है। इस कारण आबादी उस संख्यासे अधिक कदापि न बढ़ने पावेगी जिस संख्या तकके भरण-पोषणके लिए खाद्य पदार्थ पृथ्वी पर उत्पन्न किया जाता हो। यदि कभी उस नियमित संख्यासे अधिक आबादी बढ़ेगी, तो प्रकृति अपने कठोर नियमोंके अनुसार दुर्भिक्ष आदि अनेक भयंकर रीतियोंसे जनसंख्याको नियमित सीमाबद्ध अवश्य करेगी।

अब यह देखना है कि यदि आबादी स्वच्छन्दतापूर्वक बढ़ने दी जाय, तो स्वाभाविक तौर पर वह कितनी बढ़ जायगी। इसी अकार भूमिकी उपज भी मनुष्यके अधिकसे अधिक अयत्न और परिश्रम करने पर और हरएक बात अनुकूछ होने पर, किस हिसाउसे बढ़ेगी।

माल्यस साहबने सप्रमाण सिद्ध किया है कि यदि खाने पीनेकी सुविधा हो तो हर देशकी जनसंख्या हर पचीसवें साल दूनी होती जाती है। भार-तकी जनसंख्या सन् १९११ में ३१ करोड़ थी। यदि यहाँ खानेपीनेकी सुविधा हो और लोग हर तरह सुखी और संतुष्ट हों, तो २५ वर्षके अंतमें अर्थात् सन् १९३६ में यहाँकी जनसंख्या ६२ करोड़ हो जायगी। यदि ये सुविधायों आगे भी कायम रहें तो ५० सालके अंतमें १२४ करोड़, ७५ वर्षके अंतमें २४८ करोड़ और एक शताब्दीके अंतमें यानी २०११ ईसदीमें भार- तकी जनसंख्या लगभग ५ अरब, अर्थात् समस्त भूमण्डलकी जनसंख्यासे तीन गुनी हो जायगी।

प्रोफेसर हेनरी फासेटने लिखा है कि "बहुत देशों की जनसंख्या, जहाँ खाने पीनेकी सुविधा रही है, हर २० वें साल दूनी होती गई है। मनुष्यमें बढ़-नेकी ऐसी प्रबल शाक्ति है कि यदि यह बृद्धि रोकी न जाय, तो जितने मनुष्य आज इस पृथ्वी पर हैं इससे कहीं अधिक हो जायँ। केवल एक पुरुष और स्त्रीकी सन्तान इतनी अधिक हो सकती है कि उसीसे सारा संसार भर जा सकता है।"

सम्पत्तिशास्त्रवेत्ता जान स्टुअर्ट मिल साहब लिखते हैं कि " ३० साल पहले इस न रुकनेवाली वृद्धि पर विश्वास दिखानेके लिए बड़े बड़े प्रभावशाली लेखों और प्रबल दृष्टान्तोंकी आवश्यकता पड़ती थी, पर अब इस समय इतने अधिक और प्रबल दृष्टान्त मौजूद हैं कि यह सिद्धान्त अचल और अस्ण्डनीय माना जाता है। संसारके बीसों महान् पुरुषोंने इसे इतने उत्तम दृष्टान्तोंसे सत्य सिद्ध किया है कि इसके लिए सुबूतकी जरूरत नहीं। अब यह सिद्धान्त स्वयं सत्य (Axiomatic truth) माना जाने लगा है।"

सम्पत्तिशास्त्रके धुरन्धर पण्डित, वाकर लिखते हैं कि " आस्ट्रेलिया, जहाँ यूरोपवालोंने १७७० ईसवीसे बसना प्रारम्भ किया है, इस बातका प्रस्थक्ष उदाहरण है कि जहाँ खाने पीनेकी सुविधा होगी वहाँकी जनसंख्या हर २५ वें साल या इससे कममें दूनी हो जायगी।"

सुप्रसिद्ध बास्लो साहब लिखते हैं कि " जब जब उद्योगी जन ऐसे नये स्थानोंमें जा बसे हैं—जहाँ कृषिके लिए उत्तम सूमि मिली है और भोजन आदिका सुभीता रहा है—तब तब देखा गया है कि उस बस्तीकी जनसंख्या हर २५ वें या इससे कम वर्षोंमें दूनी होती गई है।"

अमेरिकाकी उत्तरी रियासतों में, बस्ती नई होनेके कारण जमीन बहुत उपजाज थी। पुरुषोंकी सुयोग्यता और परिश्रमशीलतासे खाद्यपदार्थ अधिक-तासे उपजते थे। वहाँके निवासियों में दुष्कर्मकी मात्रा भी बहुत कम थी। विश्लाहका प्रचार यूरोपसे अधिक था। वहाँकी कुछ रियासतों में—जो पीछेसे बसी थीं—आबादीके दुगुनी होनेमें सिर्फ १५ ही वर्ष लगे। कुछ प्रांतों में १२ वर्षमें, और किसी किसीमें तो १० ही वर्षमें आबादी दूनी होती हुई देखी गई है। अमेरिकाकी निम्नलिखित सरकारी रिपोर्टसे प्रकट होता है कि वहाँ भी जनसंख्या हर २५ वें वर्ष दूनी होती गई है:—

| सन् १७८० ई॰ में ३९, २९, २१४<br>सन् १८०० " ५३, ०८, ४८३<br>" १८१० " ७२, ३९, ८८१ |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| " १८१० " ७२, ३९, ८८१                                                          |
| 1010 94, 24, 001                                                              |
| •                                                                             |
| " १८२० " ९६, ३२, ८२२                                                          |
| " १८३० " १, २८, ६६, ०२०                                                       |
| " १८४०                                                                        |
| " १८५० " २, ३१, ९१, ८७६                                                       |
| " 9८६० " ३, १४, ४३, ३२१                                                       |
| सन् १८७० ई० में ३, ४५, ५८, ३७१                                                |
| " १८८० " ५, ०१, ५५, ७८३                                                       |
| " १८९० " ६, २९, ४७, ७१४                                                       |
| " १९०० " ७, ६०, ८५, ७९४                                                       |
| " १९१० " ९, १२, ७२, २६६ †                                                     |

अतः, सिद्ध हुआ कि अधिकसे अधिक २५ वर्षमें, यदि कोई रुकावट न हो तो, जनसंख्या दूनी हो सकती है।

पृथ्वीकी उपन किस हिसाबसे बढ़ेगी, इसका अनुमान करना सहज नहीं हैं! किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उपन उतनी तेजीके साथ न बढ़ेगी जितनी तेजीके साथ नाबादीकी वृद्धि होगी। एक लाख या एक करोड़ मनुष्योंकी आबादी एक हजार मनुष्योंकी आबादीकी तरह हर २५ वें वर्ष अपनीसे दूनी.हो जायगी। किन्तु अधिक संख्याके लिए खाद्य पदार्थ उतनी आसानीसे न बढ़ाया जा सकेगा। यदि यह मान लिया जाय कि संसारमें जितनी उप-

<sup>\*</sup> Statesman's year book for 1911 page 358. Increase by Emigrants from 1840 to 1909 A. D. 4:66; 10:40; 10:83. 7:56; 7:29; 10:46; 5:86 respectively.

<sup>†</sup> और १९१६ में अमेरिकाकी जनसंख्या १०,२०,१७,६१२ थी।— संशोधक।

जाऊ जमीन है सबमें खाद्य पदार्थ उत्पन्न किया जाय तो भी यह असम्भव है कि आबादीके साथ साथ उपज भी हर २५ वें वर्ष दूनी हो जाया करेगी।

इसमें सन्देह नहीं कि विज्ञानकी सहायतासे नये ढंग पर खेती करनेसे, विजली, उत्तम खाद और नये नये कल-पुजोंके प्रयोगसे वर्तमान उपजसे कहीं अधिक उत्पादिका शक्ति बढ़ाई जा सकती है परन्तु किसी देशकी उपज, मनुष्य चाहे कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, हर २५ वें साल दूनी नहीं हो सकती। यह बात सर्वथा असम्भव है। पहले २५ वर्षमें उपजमें चाहे जो वृद्धि हो जाय, पर दूसरे २५ वर्षोंमें उपज कदापि न बढ़ाई जा सकेगी। क्यों कि पृथ्वीकी उत्पादिका शक्ति निरन्तर बढती नहीं, घटती है।

मनुष्यकी वृद्धि 'Geometrical ratio ' से दूनी होती है। अर्थात् वह १ से २, २ से ४, ४ से ८, ८ से १६ और १६ से ३२ हो जाती है। पर अन्न आदि खाद्य पदार्थोंकी वृद्धि 'Arithmetical ratio ' से एक एक करके होती है। अर्थात् अन्न एक सेरसे दो सेर, २ से ३, ३ से ४, ४ से ५, ५ से ६—७—८—९ फिर दस सेर होता है।

यहाँ कल्पना कीजिए कि भारतकी जितनी उपजाऊ जमीन है सब पर नहीं वैज्ञानिक रीतिसे खेती होती है। भूमिकी उपजा हर साल बजाय घटनेके बढ़ती जाती है और यहाँके निवासियों के भोजनके लिए काफी है। भारत-वर्षकी वर्तमान जनसंख्या ३१ करोड़ है। यही आबादी पहले २५ वर्षों में बढ़कर दूनी, अर्थात् ६२ करोड़ हो जायगी, और पृथ्वीकी उपजा भी २५ वर्षों दूनी होकर इस बढ़ी हुई जनसंख्याके भरण-पोषणके लिए काफी होगी। दूसरे २५ वर्षों में आबादी १२४ करोड़ हो जायगी, और उपजा सिर्फ (६२+३१) ९३ करोड़ मनुष्यों के लिए पर्याप्त होगी। तीसरे २५ वर्षों में आबादी २४८ करोड़ होगी, और खाद्य पदार्थ सिर्फ (९३+३१) १२४ करोड़ जायगी, और अन्न आदि खाद्य पदार्थ केवल (१२४+३१) १५५ करोड़ जायगी, और अन्न आदि खाद्य पदार्थ केवल (१२४+३१) १५५ करोड़ जायगी, और अन्न आदि खाद्य पदार्थ केवल (१२४+३१) १५५ करोड़ जायगी, और अन्न आदि खाद्य पदार्थ केवल (१२४+३१) १५५ करोड़ जायेगी, और अन्न आदि खाद्य पदार्थ केवल (१२४+३१) १५५ करोड़ जायेगी, भारतवासियों के जीवन-निर्वाहके लिए कोई सहारा न रहेगा।

भारतके स्थानपर यदि हम समस्त पृथ्वीको रख लें और पृथ्वीकी वर्तमान जनसंख्या १ अरब मान लें तो भूमण्डलकी जनसंख्या १, २, ४, ८, १६, ३२, ६४, १२८, २५६, -इस हिसाबसे वढ़ेगी और भूमिकी उपज केवल १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ के हिसाबसे। दो सौ वर्षमें आबादी २५६ अरब हो जायगी, पर उपज केवल ९ अरबके पोषणके लिए बढ़ सकेगी। दो हजार वर्षमें आबादी और उपजमें बेहिसाब अन्तर पढ़ जायगा।

जपरके उदाहरणसे सुयोग्य पाठकोंको मालूम हो गया होगा कि यदि तमाम उपजाज जमीनपर खाद्य पदार्थ उपजाये जायँ, जहाँतक सम्भव हो जंगल काटकर खेत बनाये जायँ, जसर और बंजर स्थान भी मनुष्यके श्रम और उद्योगसे अच्छे उपजाज खेत बना लिये जायँ और यथाशक्ति और यथा-सम्भव वैज्ञानिक नवीन उत्तम रीतिसे खेती की जाय, तो भी एक समय आवेगा और निश्चय आवेगा कि जब मनुष्यकी संख्या उपजसे कहीं अधिक बढ़ जायगी। अ

आबादीकी इस बेहिसाब बादको रोकनेके लिए और आबादीको उस संख्या तक घटानेके लिए कि जिस संख्या तकके जीवन-निर्वाहके लिए पृथ्वीमें खाद्य पदार्थ उत्पन्न हो रहा है, बड़ी बड़ी देवी और मानुषी रुकावटें काम किया करती हैं। प्रकृति, किसी तरह भी जनसंख्याको बेहिसाब न बढ़ने देगी। हजार सर मारने और प्रयत्न करने पर भी अभिमानी मनुष्यको प्रकृति-

<sup>\*</sup> अमेरिका या अन्य नई बस्तियोंमें आवादीका बढ़ाव बरावर ऐसा ही न रहेगा। कुछ ही कालमें वहाँ भी खाद्य पदार्थोंकी कमी हो जायगी और तब बहाँकी जनसंख्या इस शीघ्रतासे न बढ़ सकेगी।

नई दुनिया या नई बस्तियों के मुकाबले पुरानी दुनियाकी आबादी बहुत देरमें बढ़ती देखी जाती है। कारण यह कि यूरोप या एशिया आदि देशों में अमेरिकाकासा मुख और चैन नहीं मिलता, इन देशों की जनसंख्या काफी बढ़ गई है। डाक्टर डिस्डेलने सन् १८८५ में हिसाब लगाया था कि नारवेकी आबादी ३८ वर्षमें, प्रशियाकी ४२ वर्षमें, ग्रेटब्रिटनकी ५२ वर्षमें, रूसकी ६६ वर्षमें, फान्सकी १६० वर्षमें और आस्ट्रियाकी १८४ वर्षमें दूनी हो जायगी।

१८५१ में भारतवर्षकी जनसंख्या लगभग १८ करोड़ थी। १९११ में ३१ करोड़ हुई। अर्थात् १८५१ से यदि देखा जाय तो भारतकी आबादी ८५ वर्षमें दूनी होगी।

के इस अटल नियमके आगे सर झुक़ाकर अपनी बेहिसाब स्वच्छन्द बाढ़को रोकना पडेगा।

जगतकी जंगम सृष्टि—वनस्पति, पशु और पश्ची—सबके लिए प्रकृतिका एक नियम है। संसारमात्रके सजीव प्राणियोंको उसने इस नियमके अधीन कर रक्खा है-को मल कमल और नर्मदा नदीके तटका विशाल वटवृक्ष, सुन्दर लघु बीरबहूटी और मतवाला हाथी, अथवा सबका राजा अभिमानी मनुष्य—सबको प्रकृतिने उसी एक भयंकर, पर अचल नियमके अधीन कर रक्खा है।

#### प्रथम खण्डका सारांश।

जंगम सृष्टिमें सम्पादित आहारसे अत्यन्त अधिक बढ़ जानेकी स्वाभाविक चेष्टा है।

प्रकृतिमें पैदा करनेकी अनन्त शक्ति है। पृथ्वीमें पश्च, पश्ची और वनस्पति बीजरूपसे इतने अधिक हैं कि यदि वे स्वच्छन्दतापूर्वक बढ़ने पावें तो कुछ ही कालमें इस भूमण्डलकी तरह कितने ही संसार उनसे भर जायें। पर प्रकृति उनकी बेदह बाढ़ रोक देती है।

मनुष्यमें भी अपनी खोराकसे अधिक बढ़ जानेकी चेष्टा है।

आबादी हर २५ वें साल दूनी हो जाती है, परन्तु अन्न आदि खाद्य पदा-थोंकी उपज इस तेजीसे नहीं बढ़ सकती।

आवादी अवश्यमेव उसी संख्या तक परिमित रहेगी जिस संख्याके भोज-नके लिए अन्न मौजूद है।

जनसंख्या अन्नकी वृद्धिके साथ ही साथ बढ़ेगी।

जनसंख्याकी निःसीम वृद्धिको रोकने और उसे एक नियत संख्याके भीतर रखनेवाले अनेक देवी और मानुषी कारण काम किया करते हैं।

<sup>&#</sup>x27;The greatest social evil of the day is to marry and beget children whom one cannot support.'

अर्थात् आजकलका सबसे बड़ा सामाजिक दोष विवाह करके ऐसे बच्चे उत्पन्न करना है जिनका भरण-पोषण मनुष्य स्वयं न कर सकता हो। ——संशोधक।

# द्वसर्। खण्ड।

"what I must do is all that concerns me, not what the people think. It is easy to live in the world after the world's opinion; it is easy in solitude to live after our own; but the great man is he who in the midst of the crowd keeps with perfect sweetness the independence of solitude".

-Emerson.

### पहला परिच्छेद ।

#### ميادي ولايون ميادي ولايون

## जनसंख्याकी निःसीम वृद्धि कैसे रुकती है ?

मुकृतिमें पैदा करनेकी अनन्त शक्ति है; किन्तु स्वच्छन्दतापूर्वक वह किसी जीवको हदसे ज्यादा बढ़ने नहीं देती। वनस्पति तथा पशुओं में जपर कहा हुआ नियम बहुत साफ तथा आसानीके साथ देखा जाता है। उनमें मनुष्यकी तरह अच्छे और बुरेका ज्ञान या विवेक नहीं। उनमें एक प्रकारकी स्थूल बुद्धि होती है, उसीकी प्रेरणासे वे अपने समूह या दल बढ़ाते चले जाते हैं। वे इस बातसे कभी नहीं हिचकते कि जिनको वे उत्पन्न करते हैं उनके आहारका क्या प्रबन्ध है।

मनुष्य और पशुओं में अन्तर यह है कि मनुष्यमें पशुओं के समान स्यूल बुद्धिके अतिरिक्त ज्ञानशक्ति भी है। जब मनुष्य स्थूल पशुबुद्धिके वशीभूत होकर पशुओंके समान अपना वर्ग बढ़ाने लगता है तब ज्ञानशक्ति आकर उससे पूछती है कि जिनको वह उत्पन्न करेगा उनके भरण-पोषणका भी उसने कुछ प्रबन्ध किया है या नहीं। यदि वह ज्ञानशक्तिके इस संकेतकी ओर कुछ ध्यान न देकर ज्ञानरहित पश्चओंकी तरह सन्तान उत्पन्न करता चला जाय और इस बातको बिलकुल न सोचे कि उनके भरण-पोषणके लिए काफी भोजन है या नहीं. तो इसका यह फल होगा कि जितनी आबादीके जीवन-निर्वाहके लिए खाद्य पदार्थ पृथ्वीपर उत्पन्न होते हैं उनसे वह अधिक बढ् जायगी । किन्तु जीवनधारणके लिए भोजन अत्यन्त आवश्यक है । इस कारण आबादी कभी उस संख्यासे अधिक नहीं बढ़ सकती जिस संख्या तकके भरण-पोषणके लिए काफी खाद्य पदार्थका प्रबन्ध किया जा सकता हो । जब जब उस संख्यासे अधिक आवादी बढ़ेगी, तब तब मनुष्य-समाज अनेक क्लेशोंसे पीडित तथा जर्जरित होगा। आबादीकी इस बेहिसाब बाढ्को रोकनेके लिए और आबादीको उस संख्या तक घटानेके लिए कि जिस संख्या तकके जीवन-निर्वाहके लिए पृथ्वीमें खाद्य पदार्थ उत्पन्न होता

है, बड़ी बड़ी रुकावटें काम किया करती हैं। जनसंख्याकी वृद्धि रोकनेवाले अनेक कारणोंके दो भाग किये गये हैं। उनमें एक देवी और दूसरा मानवी कारण कहा जाता है। अँगरेजीमें इसे पाजिटिव चेक (Positive check) और रेस्ट्रिक्टव या मुडेन्सल चेक (Restrictive or prudential check) कहते हैं। (१) देवी कारण वह है कि मनुष्य स्थूल पशुबुद्धिके वशीभूत होकर पशुओंके समान अपना वर्ग बढ़ावे और जनसंख्याकी वेहिसाब बाढ़, युद्ध, दरिदता, दुर्भिक्ष, और दुराचार आदि अनेक कारणोंसे रुके, और (२) \* मानवी कारण वह है, जिससे मनुष्य अपनी स्थिति पर पूर्ण विचार करके एक मात्र योग्य सन्तानोत्पत्ति करे—इन्द्रियदमन या पवित्र ब्रह्मचर्य द्वारा उतनी ही सन्तानोत्पत्ति करे जितनेको वह सर्वथा योग्य बना सके।

हर देश और कालमें जपर लिखे हुए अनेक कारणों मेंसे कोई न कोई कारण सर्वदा विद्यमान रहता है और उस देशकी जनसंख्याकी निःसीम वृद्धि रोका करता है। जैसे माली अपने बागकी काट-छाँट किया करता है वैसे ही ये सब कारण भी आबादीको कांटछाँट कर उसी संख्या तक लानेमें लगे रहते हैं जिस संख्या तकके भरण-पोषणके लिए अन्न मौजूद हो।

<sup>\*</sup> यूरोप और अमेरिकावाले न्यूमाल्थृसियन ओषि या यन्त्रोंद्वारा जनसंख्या रोकते हैं। इन ओषिधयों या यन्त्रोंके प्रयोगसे गर्मस्थिति नहीं होती। पश्चिमीय शिक्षित जन, अयोग्य सन्तानोत्पत्ति करनेकी अपेक्षा इन ओषिध या यन्त्रोंसे काम लेना ही अच्छा समझते हैं। सभ्य जगतमें हर जगह इनका प्रचार है। इन यन्त्रोंका प्रयोग गर्म नष्ट करने ( abortiou ) की तरह जुर्म नहीं हैं।

#### दूसरा परिच्छेद ।

#### दैवीकारण-युद्ध ।

'Peace is the daughter of war.' - Voltaire.

'Everlasting peace is a dream......war is a factor in God's plan of the world......without war the world would sink into materialism.'

Schiller.

[ युद्धद्वारा मनुष्यका खूब ही संहार होता है और इस तरह जनसंख्याकी बेहिसाब बाढ़ रुकती है।]

भावन ! यह युद्ध क्या विपत्ति है और समय समयपर क्यों छिड़ जाता है शयह १५० लाख ( डेढ़ करोड़ ) सेना यूरोपीय महायुद्धमें क्यों एकत्र हुई है ? इतने दिनोंसे नित्य १८ करोड़ रुपया युद्धकुण्डमें क्यों एकत्र हुई है ? इतने दिनोंसे नित्य १८ करोड़ रुपया युद्धकुण्डमें क्यों स्वाहा हो रहा है ? तिकन्दर, चंगेज, तैमूर, जेरक्सीज, हनीबाल, सीजर, मुलादीन और नेपोलियन आदिने मिलकर भी ऐसी खूनकी नदियाँ न वहाई होंगी, जैसी इस बीसवीं शताब्दीमें बह रही हैं ! जिस शताब्दीकी सम्यता-पर मानव जातिको अभिमान था, उसी शताब्दीमें सम्यताका मुकुट धारण करनेवाली ही जातियाँ डेड्नाट, सबमेराइन, जेपलिन, और हवाई जहाजोंद्वारा एक दूसरेका सर्वनाश कर रही हैं । संसारमात्रका ब्यापार बन्द है । कला, शिल्प, विज्ञान, कृषि आदि सब रुक गया है । केन्टन ( अमेरिका ) से केन्टन ( चीन ) तक हाहाकार मचा है । सम्यताका हृदय तलवार और भालेकी नोक बेधे डालती है । पृथ्वी डावाँडोल है । सूमण्डलका प्रत्येक व्यक्ति यशे रहा है । संसारमें प्रलयका कुल सामान एकत्र है—बड़े बड़े योद्धा कट रहे हैं, विद्वान मर रहे हैं, और तिस पर भी युद्ध बन्ध नहीं हो रहा है—यह यूरो-पीय युद्ध, मानवजातिके विनाशका कारण हो रहा है ।

पर, तो भी यह कोई नई बात नहीं है। सृष्टिके आरम्भसे ही हमें युद्धका भी आरम्भ जान पड़ता है। हमारे वेदोंतकमें शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर- नेकी प्रार्थनायें अंकित हैं। भारतमें आर्योंने आकर अनार्य, कोल, भील आ-दिसे युद्ध कर उनका देश छीन, उन्हें जंगलोंकी राह बताई । कोधी परशुरा-मने अनेकों बार पृथ्वीको क्षत्रियोंसे खाली कर दिया । मर्थ्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामको दुष्ट रावण आदि अनेक दुःखदायक अत्याचारियोंका दमन करना पड़ा; पुनः पिता और पुत्रों ( छव, कुश ) तकमें युद्ध हुआ। भगवान् श्रीकृष्णको महाभारत सा भीषण युद्ध कराना पड़ा, जिसमें भाईको भाईने, मित्रको मित्रने, भतीजेको चाचाने, दादाको नातीने, गुरुको शिष्यने मार कर अपने कुटुंब और साथ ही देशकी जनसंख्याका संहार कर दिया। आज पाँच हजार वर्षोंसे भारतमें निरन्तर खूनकी नादियाँ बह रही हैं, भारत विदेशियोंका शिकार बन रहा है। ग्रीक, सिथियन, हून्स, गजनी, गोर, अफगान, पटान, तुर्क, तातार, मुगल, आदि जिसने चाहा भारतका रक्तपान किया। लाखों बेकसूर कैदियोंको एक ही बार करळ करके खूनकी नदियाँ बहाईं। तैम्रलंग, औरंगजेब और नादिरशाहने भारतको कैसा गारत किया, यह बतानेकी आवश्यकता नहीं । दस सहस्र वीरबाछाओंको भस्म करनेवाली चित्तोरकी चिता आज भी भारतवासियोंके सम्मुख धाँय धाँय करके दहक रही है। युद्ध-यज्ञकी आहुतियाँ पद्मिनी, जवाहिर, तारा, लक्ष्मीबाई और दुर्गावती आदि आज भी भारतमें सची देवियाँ करके पूजी जाती हैं।

भारत ही नहीं, युद्धसे तो भूमण्डलका कोई देश, जाति या कार खाली नहीं रहा है—यूरोप, अमेरिका, एशियाके जिस देश या राष्ट्रके इतिहासको उठाइए युद्धसे भरा पड़ा है। प्राचीन कालके लोगोंको असभ्य कह कर उनके युद्धका वृत्तान्त छोड़ आप अर्वाचीन कालकी सभ्य और सुशिक्षित जातियोंको देखें तो ज्ञात होगा कि यह काल भी भयंकर युद्धसे भरा है। अभी थोड़े ही दिनोंके भीतर ट्रांसवाल, रूस-जापान, इटली-रूम, रूम-बालकन आदि अनेक युद्ध हो चुके हैं। इस समय जो भीषण युद्ध छिड़ा है, जिसमें सारे संसारकी महान् जातियाँ एक दूसरेसे भिड़ गई हैं, और जिससे यूरोपीय जनसंख्याका क्षय हुआ चाहता है, उसका तो कुछ पूछना ही नहीं है।

इस सभ्य और सुशिक्षित समयमें संसार मात्रके कल्याणके लिए अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि (International treaty) हुई; प्रत्येक देशमें प्रत्येक राज्यके दूत रहने लगे कि उनकी सलाइसे अथवा अन्तर्राष्ट्रीय पंचायत द्वारा झगड़े ते कर दिये जायँ। चुनाव द्वारा बड़े बड़े घुरंघर 'तूरदर्शी राजनीतिज्ञ राज-कर्मचारी नियुक्त किये जाने लगे। राजा-प्रजाका होय कम हुआ, मित्रता धाधिक हुई। राजाओंने व्यक्तितत शासनप्रणाली छोड़ साधारण प्रजाकी अनुमतिले राज्य-प्रबन्ध करना आरम्भ किया। धर्मनुधारफोंका प्रभाय बढ़ा, पोप, पादरी और पण्डितोंकी देवी शक्तिका व्हास हुआ। दिखाकी वृद्धिते स्वतन्त्र दिया-रोंकी ओर प्रवृत्ति हुई, लोग परस्पर एक तूसरेका अधिकार और कर्तव्य समझने लगे। स्वार्थसाधनमें कभी और परोपकारमें अधिकता हुई। अमेरिका और यूरोपमें साम्यवादियों (socialists) :- का बल बढ़ने लगा—राष्ट्रकी सम्पत्ति पर प्रत्येक व्यक्तिका समान अधिकार माना जाने लगा, प्रत्येक व्यक्तिका समान अधिकार माना जाने लगा, प्रत्येक व्यक्तिका समान अधिकार माना जाने लगा, प्रत्येक व्यक्तिको अपनी योग्यतानुसार अपना मुधार करनेका पूर्ण अवसर हिये जानेका यत्न होने लगा, सर्वनाधारण्डमें सर्वाङ्ग शिक्षाका प्रचार हुआ। जिल प्रकार रणमूर्ति भगवती दुर्गाको सम देवताओंके अंगप्रत्यंगोंकी शक्तियाँ मिलीं, उसी तरह हेगमें शान्तिमिन्दूरकी स्थापनामें परस्वर दिरोध ओर मेत्री रखनेवाली अनेक शक्तियोंने मिलकर सहायता की, और वह अनुपम

<sup>\*</sup> १८१२ ई० में रावर्ट आवेनने साम्यवाद या समाजस्वत्ववादका प्रचार किया। आजकल अमेरिका, इंग्लैण्ड, जर्मनी, फ्रांस और रूसमें इसका बड़ा जोर है। साम्यवादियोंका मत है कि किसी राष्ट्रकी सम्पत्ति पर सब व्यक्तियोंका समान अधिकार है, प्रत्येक व्यक्तिको उन्नति करनेका अवसर मिलना चाहिए। थोड़ेसे योग्य मनुष्योंका आवश्यकतासे अधिक सम्पत्ति दवा कर कर ऐशो आरामसे जीवन व्यतीत करना और अधिकांश व्यक्तियोंका भूखों मरना, अशिक्षित रहना और नाना प्रकारका दुःख सहना, ठीक नहीं। उनका कहना है कि (१) सर्व साधारणको बलपूर्वक (compulsory) शिक्षा दी जाय, (२) अधिक सम्पत्तिवालों पर अधिक और कम संपत्तिवालों पर कम राजकर लगाया जाय कि जिससे संपत्तिका विभाग प्रायः समान हो जाय, (३) जो लोग साहूकारोंसे ऋण लेनेमें असमर्थ हों, उन्हें नाम मात्रके व्याज पर सरकारसे ऋण दिया जाय, (४) सम्पत्ति तथा भूमिके अधिकारके विषयमें धर्मानुकूल बलपूर्वक आचरण किया जाय, और (५) प्रत्येक व्यक्तिका समान धर्म है कि जीवनके लिए आवश्यक तथा विशेष सुखकी सामग्रीके उपार्जनमें कठिन परिश्रम करे।

' अन्तर्राष्ट्रीय शान्तिमन्दिर ' सर्वाङ्गपूर्ण वन भी गया । +

आजसे लाखों वर्ष पूर्व राम-रावण युद्धसे लेकर आजके युद्ध तक, लोग शान्तिपूर्वक झगड़ा निपटानेका यत्न करते आ रहे हैं—रावणको अंगद आदिने कितना समझाया; महाभारतके भीषण युद्ध छिड़नेके पहले दुर्योध-नको उस समयके बड़े बड़े राजनीतिज्ञोंने युद्ध न करनेकी सलाह दी; गुरूज-नोंकी भरी सभामें महाराणी गान्धारीने युद्ध न करनेका उपदेश किया; भगवान् श्रीकृष्णने पाण्डवोंकी ओरसे दूत होकर बिना युद्ध किये ही झगड़ा निपटा लेनेको बहुत कुछ समझाया—

घुष्यतां राजधानीषु सर्वसम्पन्महीक्षिताम् । पृथ्वी भ्रातृभावेन भुज्यतां विज्वरो भव ॥

---महाभारत।

पर तो भी युद्ध न रूक सका। जो लोश कि युद्ध न करनेकी सलाह देते थे उन्हींको युद्ध करनेके लिए उत्तेजित करना पड़ा और १८ अक्षौहिणी सेना (४७,२३,९२० सैनिक) कुरुक्षेत्रके झैदानमें कट गई। सारांश यह कि अवन्त कालसे लोग चिल्लाते आ रहे हैं कि 'मा युध्यस्व '—युद्ध मत करो, तो भी समय समयपर भीषण युद्ध छिड़ ही जाते हैं और लाखों, करोड़ों

<sup>+</sup> इस शान्तिमन्दिरके निर्माणके लिए धनकुबेर मिस्टर एण्ड्रू कारनेगीने पहले पहल ३५ लक्ष मुद्रा दिया। डच पार्लियामेंटने आठ लाख ४० हजार भूमिके लिए दिया। नारवे और स्वीडनने पत्थर दिया। डेन्मार्कने बागका फौआरा बनवाया। हालेण्डने ईंटें दीं। इटलीने संगमर्गर दिया। ब्रिटेनने दरवाजोंके लिए रंगीन काँच दिया। ब्रेजिलने लकड़ी दी और दरवाजे बनवाये। बेल्जियमने लोहेके किवाड़ दिये। जर्मनीने बाहरका फाटक बनवाया। स्विटजरलेण्डने धौरहरेके लिए चड़ी दी। फ्रांसने रंग, पच्चीकारी और चित्रकारी कराई। क्रमने दरी बिछवाई। आस्ट्रेलिया और हेटीने मेज कुर्सियाँ दीं। क्रमने एक बहुमूल्य संगयशवका गुलदान, हंगरीने अत्यन्त सुन्दर शामदान, आस्ट्रियाने उसके रखने योग्य बहुमूल्य रकाबियाँ, अमेरिकाने काँसे और संगमर्मरकी मूर्तियाँ, चीनने उत्तमोत्तम प्याले, और जापानने मनोहर रेशमके चित्र दिये। इस तरह संसारकी सभी शक्तियोंकी अनुमित और सहायतासे शांतिमन्दिर स्थापित हुआ (—सारी भ्रम।)

पुरुषोंका संहार हो ही जाता है। सो क्यों ? आखिर युद्ध क्या है ? और होता क्यों है ?

जैसा कि बाइबलमें लिखा है, सृष्टि, एक साथ ही छ: दिनमें नहीं वनी। जिस रूपमें आज हम सृष्टिको देख रहे हैं यह करोड़ों वर्षोंके परिवर्तनका फल है। प्रकृतिसे आकाश, आकाशके पश्चात् वायु, वायुके पश्चात् अग्नि, अग्निके पश्चात् जल, जलके पश्चात् पृथ्वीसे ओषधि, ओषधिसे अन्न, अन्नसे वीर्य्य और वीर्यसे शरीर अर्थात् पुरुष उत्पन्न हुआ।

पश्चिमीय पण्डितों \* ने भी यही सिद्ध किया है कि करोड़ों वर्षोंके परिव-त्तेनसे सृष्टिका आज यह रूप बना है। ठाखों वर्षोंमें धीरे धीरे जड़ पृथ्वी, पहाड़नदी आदि बने। फिर बढ़ते बढ़ते वनस्पतियोंकी उत्पत्ति हुई। वनस्प-तियोंसे उन्नाति करते करते पशु आदि प्राणी उत्पन्न हुए। पशुओंमें यानरोंकी दशासे बढ़ते बढ़ते वन-मनुष्यसे सौधारण मानव-जाति उत्पन्न हुई।

प्रत्येक देहधारी अपनी जाति वढ़ानेकी प्रवल चेष्टा करता है। पर प्रकृतिका यह भी एक विलक्षण नियम है कि देहधारी अधिक और उनकी खोराक कम पैदा हो। अस्तु। खनिज, वनस्पति, पश्च, और सबका राजा मनुष्य, इस तरह समस्त देहधारियों में —परमाणु परमाणु में कठिन संवर्ष स्वभावतः जारी है।

अपनी जाति बढ़ाने और जीवनरक्षाके लिए प्रत्येक देहधारीको आवश्यक-तानुसार दूसरोंसे लड़ना पड़ता है। सबल, निर्बलको हड़प जाता है, उसका आहार स्वयं हजम कर जाता है। जो अयोग्य है, मूर्ख है, दुर्बल है वह निर्मूल हो जाता है; और जो योग्य हे, बुद्धिमान् है, बलवान् है, वह जीवित रहता है, फूलता, फलता, और अपनी जाति बढ़ाता है। ( Survival of the fittest) इस स्वाभाविक संघर्ष या रगड़ा-रगड़ीको जीवनप्रयास कहते हैं—दूसरे शब्दोंमें इसी संघर्ष, रगड़ा-रगड़ी, या जीवनप्रयासको युद्ध कहेंगे।

संसारके अन्य पशुओं के समान मनुष्य भी अपनी जाति बढ़ानेका यत्न करता है। स्त्री और पुरुषके मेलसे सन्तान होती है, जिसे कुटुम्ब कहते हैं। इस कुटुम्बका प्रत्येक न्यक्ति परस्पर एक दूसरेकी सहायता और रक्षा करता है। धीरे धीरे कई कुटुम्ब एक साथ रहना स्वीकार करते हैं। इस परस्परके मेलजोलसे वे भली भाँति अपना कार्य कर सकते हैं और दूसरे ऐसे ही मिले-

<sup>\*</sup> Vide 'Origin of Species 'by Darwin.

जुले कुटुम्बोंके आक्रमण और अत्याचारसे अपनेको बचा सकते हैं। इन कई कुटुम्बोंके मेलको फिर्का, कौम, जाति या ट्राइव (Tribe) कहते हैं। जैसे एक कुटुम्बके प्रत्येक न्यक्तिको एक दूसरेके साथ वर्ताव करनेका नियम होता है वैसे ही एक कौमके लोग भी अपने रहने सहनेके अनेक नियम बनाते हैं। एक कौमके लोग उसी कौमके लोगोंको लूट नहीं सकते, एक दूसरेको मार नहीं सकते। क्योंकि ऐसा करनेसे फूट पैदा होती है और तब दूसरी कौमोंसे रक्षा मली भाँति नहीं हो सकती। हाँ, अपनी कौमके बाहर दूसरी कौमकी सम्पत्ति लूटना, उन्हें काटना मारना, सब रवा है।

समीपवासी छोटी छोटी कौमें देखती हैं कि एक दूसरेको छूटनेसे किसी बड़ी कौमके आक्रमणके समय वे एक दूसरेको सहायता नहीं कर सकतीं। तब जैसे छुटुम्बोंसे कौम बनती है वैसे ही कौमोंके एकत्र होनेसे राष्ट्र (Nation) बन जाते हैं। इस राष्ट्रके छिए अनेक सामाजिक और धार्मिक नियम बनते हैं। स्वभावतः इनका उछंचन उस राष्ट्रके छोग नहीं करते; और नियमविरुद्ध चलनेवालोंको दण्ड मिलता है।

प्रकृतिका यह नियम है कि खानेवाले अधिक और खाद्य पदार्थ कम उत्पन्न होते हैं; और मनुष्यमें स्वभावतः अपनी उन्नति करने, अपनी वर्तमान दशाको और अच्छी करने, अपने आराममें सदैव कुछ न कुछ अधिकता करते रहनेका गुण है। वह ( मनुष्य ) स्थिर नहीं रह सकता, या तो वह आगे बढ़ेगा या पीछे जायगा—Man cannot remain stationary. He must either improve or impair.

जनसंख्या बढ़ती जाती है, इसके साथ आवश्यकतायें भी बढ़ती हैं। नये देशों में उपिनवेश करना, नये नये बाजारों में अपनी प्रभुता जमाना, नये राष्ट्रोंको अपना मतावलम्बी या अधीन बनाना, घोखेसे, छलसे, बलसे दूसरे राष्ट्रोंको सम्पत्ति हरना, किसी न किसी तरह अन्य जातियोंका अधिकार हड़प जाना ही इस राष्ट्रका मुख्य उद्देश होता है। एक राष्ट्रके व्यक्तियोंके लिए समाज है, नियम है, धर्म है, कर्म है, पाप और पुण्य सभी कुछ है, पर उस राष्ट्रके बाहर दूसरे राष्ट्रके साथ व्यवहार करनेके लिए केवल स्वार्थ-सिद्धिहीका नियम देखा जाता है। जिससे स्वार्थ सधे वह कार्य करना परम धर्म है, और जिस कार्यके करनेसे स्वार्थमें विन्न बाधा पड़े उसे करना मूल

है, पाप है, अधर्म है। इसी लिए राष्ट्रनीति या पद्धतिका दूसरा नाम स्वार्थ-सिद्धि है।

पर दूसरा राष्ट्र यथाशक्ति इस स्वार्थिसिद्धिमें बाधा डालता है। उस समय रगड़-झगड़ आरम्भ होती है और अन्तिम परिणाम भीषण युद्ध होता है।

निज राष्ट्रकी सीमामें लूट न होना चाहिए, ऐसा करनवालोंको उस राष्ट्रके नेता दण्ड देते हैं; सून न करना चाहिए, नहीं तो ख्नीको प्राणदण्ड दिया जायगा; छोटीसे बड़ी कोई ऐसी बात-जिससे उस राष्ट्रके किसी व्यक्तिको कष्ट पहुँ-चता हो—न करनी चाहिए, क्योंकि वैसा करनेसे उस राष्ट्रमें कमजोरी आती है; पर राष्ट्रकी सीमाके बाहर दूसरे राष्ट्रोंके साथ व्यवहार करनेमें किसी भी बातका निषेध नहीं रह जाता; दूसरे राष्ट्रोंकी धन-धरणी हरना, उनकी सर्व सम्पत्ति लूटना, लुटेरापन नहीं कहाता। अपने राष्ट्रके एक अदना आदमीके मारनेसे फाँसी मिलती है, पर दूसरे राष्ट्रसे लड़ाई छिड़ जाने पर खून करनेसे कोई ख्नी नहीं कहलाता। लाखों, करोड़ोंको काल करके खूनकी नदियाँ बहानेसे, विधवाओं और अन्यथोंको तड़पानेसे, उस देशमें आग लगा देनेसे और जो कुछ कि हानि मनुष्य मनुष्यको पहुँचा सकता है पहुँचानेसे लोक और परलोक दोनों बनते हैं; निज राष्ट्रमें नाम, मान, और मरने पर हिरधाम प्राप्त होता है!

मनुष्य, स्वभावतः एक लड़ाका पशु है। जैसे आदमी आपसमें झगड़ते हैं और पुलिस और न्यायालयकी सीमाके भीतर ही पूरी लड़ाई लड़ लेते हैं, इसलिए नहीं कि उस लड़ाईसे कोई धनलाम होगा किन्तु इस लिए कि अपने समझे हुए अधिकारकी रक्षा करना है अथवा अपने विचारानुसार बुराई करनेवालेसे बदला लेना है और इस तरह कोधामि और उबलते हुए खूनको शान्ति करना है; वैसे ही राष्ट्र भी अवस्य लड़ेंगे, कभी स्वतन्त्रताके लिए, कभी बल और अधिकारके लिए और कभी फैलनेके लिए। जहाँ सीमाके दोनों ओरके राजाओंको अपने संकल्प और अधिकारकी सत्य-ताका विश्वास हुआ कि युद्ध लिड़ा; ऐसे समयमें क्षमा और सहनशीलताका लोग निरादर करने लगते हैं।

प्राचीन और अर्वाचीन इतिहाससे ज्ञात होता है कि जो लोग या राष्ट्र लड़नेको उद्यत रहते हैं और लड़नेमें सबसे अधिक कोशल दिखाने हैं वे बान्त प्रकृतिवालोंको निकाल बाहर करते हैं, और इस नरर युयुर्प जाति ही स्थायी रूपसे बच रहती है। अर्थात् छड़ाकी जातियाँ पृथ्वीकी उत्तराधि-कारिणी होती हैं।

कुछ हवामें महल बनानेवाले लोग यह स्वप्न देख रहे हैं कि—" सम्य-ताके बढ़ते बढ़ते अन्ततः युद्ध और उसकी प्रचण्डता मिट जायगी।" पर सम्यता, मनुष्यके युद्धप्रिय स्वभावको नहीं बदल सकती। जबतक मनुष्यका स्वभाव नहीं बदलेगा, तब तक संसारसे युद्धका लोग न होगा। और फिर यदि राज्योंकी दुर्जुद्धि, असावधानी, आलस्य और अदूरदर्शितासे परस्पर संघर्षण न हो जाया करता, तो मनुष्य जातिकी-अवनित हो जाती। युद्ध उद्मतिका एक आवश्यक कारण है। युद्ध वह इंका है जो देशोंको आलस्य निद्धामें नहीं पड़ने देता और सन्तुष्ट मध्यश्रेणीके लोगोंको उदासीनतासे जाम्रत रखता है। व्यवसाय और रगड़-झगड़से ही मनुष्यको स्थिति है। जिस समय रोम सरीखा शान्ति-सम्पन्न साम्राज्य मनुष्यको मिल जायगा और उसके कोई बाहरी बैरी न रह जायँगे, उस घड़ी मनुष्यके चारों और रहने-वाली 'सदा व्यवसायात्मिका बुद्धि' बड़ो जोखिममें पड़ जायगी।

देशाभिमान, उचाभिलाषा, निश्ळलता, चीमडापन, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, मेल, बल, विद्या और वीरता आदि अनेक सद्गुण पहले युद्धसे ही प्राप्त हुए और अब भी एकमात्र युद्धसे ही इनकी: स्थिति है। युद्धसे ही वीरताके वे गुण आते हैं जो वास्तविक जीवनके कठिन झगड़ों में विजय पानेके लिए-अत्यन्त आवश्यक हैं।

जिस प्रकार झाडू देनेवाला कुरूप दिखाई देता है किन्तु बढ़ा उपयोगी होता है, वैसे ही युद्ध भयंकर तो आवश्यक दीखता है पर मनो दौर्बल्यका शोधक है। आँधीसे हवा ग्रुद्ध हो जाती है, शक्तिहीन निकम्मे पेड़ गिर जाते हैं और इट मूलवाले बलवान् उपयोगी पेड़ बच जाते हैं। युद्ध राष्ट्रकी राजनेतिक शार्ष्यिक थीं ग्यताकी परीक्षा हो जाती है। जिस राज्यमें सड़ा और खोकलापन आगया है उसका कुछ दिनों तक शान्तिपूर्वक फैलना सम्भव है, किन्तु युद्ध रे उसका दौर्वल्य खुल जाता है।

उन्निको रोकनेके बदले युद्धने बहुधा उसके मार्गोंको प्रशस्त कर दिया है। अप अनेक युद्धोंके होते हुए नहीं किन्तु उनके होनेसे ही एथेंस और रोमने अपीको सम्यताके शिखर पर पहुँचाया था। इंग्लैण्ड, जर्मन, जापान

और इटली आदि अपने अपने लोहेसे अपना रुधिर बहाकर ही राष्ट्रसूत्रमें वैंघे हैं। वाशिंगटनने जिस समय ये शब्द लिखे थे, तब जैसे सत्य थे, वैसे ही अब भी सत्य हैं और बने रहेंगे कि "स्वार्थके सिवाय और किसी उद्देश्य पर राष्ट्रोंके निरन्तर दहतापूर्वक आचरण करनेकी आक्वा न्यर्थ है। अन्तर्राष्ट्रीय स्वार्थका अनुक्रीलन ही राजपुरुषोंकी गंभीर और दरदर्शी नीतिका एक मात्र आधार है। " हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि राजनीतिमें मित्रता नहीं, सम्बन्ध नहीं, शांति नहीं, विश्वास नहीं; सहनशीलता आदि कोई सद्भण नहीं है। यदि एक राप्ट किसी दूसरे राष्ट्रके साथ सद्व्यवहार करता दीखता हो तो समझो कि उसके सदन्यवहारकी ओटमें स्वार्थ अवस्य छिपा है। भारत और ब्रिटेनमें घनिष्ट सम्बन्ध है। एक इसरेके परम ग्रुभचिंतक हैं। भारतवासी अपने ही सम्राटके राज्योंमें अपमानित किये जाते हैं. आस्टेलि-यामं घुसने नहीं पाते, केनेडाकी बात ताजी है, नैटालसे भारतवासियोंके कारुणिक-रुदनकी हृदयनेथक आवाज अब भी हृदयको कँपाती है: पर ब्रिटिश-साम्राज्य यह सब देखता है, रुदन श्री सुनता है किन्तु सहसा इसे मेटनेमें वह असमर्थ है। उधर बेल्जियमका जर्मनीसे पददखित होना ब्रिटेन नहीं देख सकता। वेविजयमसे किसी तरहका सम्बन्ध न होते हुए भी विटेन अपने खास नातेदार \* जर्मनीके विरुद्ध लडने और बेल्जियमकी सहायता करनेके लिए एक मात्र परोपकारसे प्रेरित हो भयंकर युद्धमें आपसे आप कृट पडता है।

जिस तरह हम, अपमान सहजानेवाले पुरुषसे घृणा करते हैं उसी तरह हम अपमान सहनेवाले राष्ट्रसे भी घृणा करते हैं। संसार, कातर और शान्तिके चाहनेवाले सनुष्यको, या राष्ट्रको, आदरकी दृष्टिसे नहीं देखता।

अन्य राष्ट्रोंके स्वार्थ, अत्याचार या अपमानसे वचनेका उपाय एक मात्र युद्ध है। शान्ति-न्यवस्थाले मनुष्यका काम चल नहीं सकता।

इस संसारमं जिस.जातिको सबसे अलग, झगड़ोंसे रहित, आरामसे रह-नेका स्वभाव पड़ जाता है, अन्तमें उसे उन जातियोंसे जिनकी वीरता, साहस और पौरुपका नाश नहीं हुआ हे, भीचा देखना पड़ता हे—" It is a law of nature common to all mankind which no time shall ever destroy, that those who have more strength and excellence shall bear rule over those who have less."

अर्मनीके बादशाह कैसर सम्राद पंजमजार्जकी फूफीके ठड़के हैं।

जर्मनीके प्रसिद्ध जनरल वर्णहाडींका कथन है कि "शांतिका आंदोलन विष-मय होता है। यदि स्वार्थवरा दूसरेका अधिकार छीननेके लिए नहीं, तो अपने देश और राष्ट्रका अधिकार बचा रखनेके लिए ही प्रस्येक राष्ट्रको युद्धके लिए तैयार रहना परम आवश्यक है।"

प्रसिद्ध प्रेशमने कहा है—'' द्याशील और हितेषी राष्ट्रोंका क्रमश: निर्मूलन हो जाता है और लड़ाकी जातिकी दृढता होती है।'' यदि दूसरे राष्ट्रोंके
साथ मैत्री, विश्वास और सङ्गावसे आत्मरक्षाके उपायोंमें हम ढीले हो जायँ,
तो इस दिलाईमें युद्धप्रिय जातियोंको हमपर चढ़ाई करनेका अवसर मिलेगा
और सम्यताके शिखरपर बैठी हुई जातियोंको रणमें हरा कर असम्य जातियाँ
भूलमें मिला देंगी। रोमकी सम्यता, मिसरका महान् पुस्तकालय, और
भारतके अनुपम साहित्यका सर्वनाश न होता, यदि ये राष्ट्र बहशियोंके आक्रमणको रोकनेके लिए तैयार रहते।

अनेक भारतवासियोंका अटल विश्वास है कि महाभारतका युद्ध होनेहीसे भारत गारत हुआ; पर नहीं, भारत गार्रत हो चुका था इस लिए महाभारत हुआ और फिर महाभारतके हजारों वर्ष पश्चात् विदेशियोंके आक्रमण हुए। क्या तब तक इन छोटे मोटे लुटेरोंका मुकाबला करनेके लिए भारतमें नई शक्ति नहीं पैदा हो सकती थी ? क्या महाभारतके बादका भारत नेपोलि- यनके वादके जर्मनीसे भी गिरा-गुजरा था कि जर्मनी कुल ९०० वर्षकी ही तैयारीसे सारे संसारकी सम्मिलित शक्तियोंसे अकेला ही भिड़ सकता है और नाकों दम कर सकता है, पर भारतको अकेले सिकन्दरके सामने सर झुकाना पड़ता है। जापान कुल ४० वर्षोमें इतना बलिष्ठ हो सकता है कि रूस जैसे विशाल देशको परास्त कर सकता है, परंतु भारत ५००० वर्ष बीत जाने पैरें भी विदेशियोंका शिकार बना रहता है!

A peace that has the prospect of being disturbed every day and week has not the value of peace. A war is often less harmful to the public welfare than such peace. \*

<sup>\*</sup> अर्थात् जो शान्ति जब चाहे तब भंग हो सकती हो उसका कोई मूल्य नहीं है। सर्वसाधारणके कल्याणके लिए ऐसी शान्तिकी अपेक्षा प्रायः युद्ध ही कम हानिकारक हुआ करता है।

जिन कारणोंसे महाभारत सा भीषण आन्तरिक युद्ध हुआ, जिस अविद्या, मूर्खता और खुदगर्जीके कारण सिकन्दरने पोरस पर फतह पाया, जिस ईपी, द्वेष और फूटसे शहाबुद्दीनने पृथ्वीराजको हराया, या जिस कारण यह अभागा देश आखिरको पश्चिमीय विणकोंके हाथ आया, वही कारण भारतमें अबतक विराजमान है। भारतका इतिहास बताता है कि भारत जब कभी परास्त हुआ है तो स्वयं भारतवासियोंसे। प्राचीन या अर्वाचीन चाहे जिस कालके भारतीय युद्धका सच्चा इतिहास उठाइए, साफ साफ मालूम होता है कि भारतके हारनेका सुख्य कारण भारत ही है। अँगरेजोंने पहले तो भारतको तलवारके बलंसे विजय ही नहीं किया और यदि कहीं इससे काम भी लिया गया तो भारत-सन्तानकी ही तलवारसे। आज भी भारत परदेशियोंके लोहेसे नहीं विक्व अपनी ही सन्तानकी तलवारके बलसे परतन्त्र है। \*

भारतकी पराधीनताका जो कुछ भी कारण हो; उस कारणको सुधारने-हीसे स्वाधीनता प्राप्त होगी। इस संसारमें कोई ऐसी हार ही नहीं जिसका कारण कोई अवगुण, कोई पाप या प्रनोदोर्बक्य न हो। इस पापको समूल नष्ट करनेके सीधे रास्तेका नाम है 'योग्यता '। हमारा—प्रत्येक भारतवा-सीका—महान् कर्तव्य है कि हम स्वयं योग्य बनें और स्वार्थस्याग कर अपने देशभाइयोंको योग्य बनानेमें तनसे, मनसे, और धनसे हर तरहसे योग दें।

हम अपने कर्तव्यपर ध्यान नहीं देते, अपने अधिकारोंको प्राप्त करनेके लिए शोर मचाते हैं और कुळ दोष राजाके ही सिर मँद देना जानते हैं। अब 'यथा राजा तथा प्रजा' का समय नहीं है; आज कळ तो 'यथा प्रजा तथा राजा' की चाल है। सबसे पहले स्वतन्त्रता देवीने अमेरिका पर कृपा-दृष्टि फेरी, राजा और प्रजाके बीच भयंकर युद्ध छिड़ा; पर विजय प्रजाकी रही। राजाको अमेरिकासे सदैनके लिए बिदा माँगनी पड़ी। इसके बाद,

<sup>\*</sup> अरकाटके घेरेमें राजमक्त हिन्दुस्तानी माँड पीकर रहते थे और भात अंग-रेजोंको दे देते थे! हासी, मैसूर, मराठा, सिक्ख या अफगान-युद्धमें हिन्दुस्तानी सिपाही ही काम आये थे। इसके पूर्व मुसलमानी राज्यमें भी पृथ्वीराज, राणा प्रतापसिंह, या शिवाजीको दवानेवाले हिन्दुस्तानी ही थे। आज भी भारतकी कुल पुलिस प्रायः हिन्दुस्तानी ही है। १,६०,००० वीर सिपाही भारतकी रक्षा करते हैं।

फ्रांसकी प्रजाने सिर उठाया। यहाँ भी राजाकी हार और प्रजाकी जीत रही। दक्षिण आफ्रिका, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, आयर्छेण्ड, चीन, फारस, तुर्किस्तान—हर जगह जीत प्रजाकी रही। लार्ड मार्लेके रिफार्म, बङ्गभङ्गका पुनः संयोग, दक्षिण भारतमें गाँधीका निष्क्रिय प्रतिरोध (Passive resistance) आदि स्वयं भारतकी घटनायें हैं जो सिद्ध करती हैं कि योग्य होनेपर हमें अधिकार मिलेंगे और अवस्य मिलेंगे। योग्य राष्ट्रको संसारकी कोई शक्ति परतन्त्र नहीं रख सकती और

'Freedom's battle once begun Though baffled oft, is ever won'

की बात सदैवसे सत्य होती आई है। संसार भरका इतिहास इसका साक्षी है। ब्रिटिश राज्यको कोटिश: धन्यवाद है जिसके साम्राज्यमें भारतका अभ्यु-द्य प्रारम्भ हुआ है। हजारों वर्षोंकी पुरानी खुदगर्जीका पैर उखड़ रहा है। हिमालयसे केप कमोरिन तकके लोग अपनेको एक राष्ट्र मानना सीख रहे हैं। ऐसे ग्रुम अवसरको यदि हम आलस्य-निद्रामें खो दें तो भारतके पुनस्त्था-नकी आशा सर्वथा निष्फल है।

भारतके उद्धारके लिए मनुष्योंकी संख्या बढ़ानेकी आवश्यकता नहीं है। यहाँके वीर निवासियोंको तन मन धनसे देशके प्रेममें रत कर देनेकी परम आवश्यकता है। यदि ये ३१ करोड़ शारीरिक और मानसिक बलसे परिपूर्ण पुरुषार्थी, देशसेवक वीर बन जायँ तो इनसे जर्मनी सरीखे पाँच राज्य बन सकें। योग्यताप्राप्त जर्मनीसे पाँचगुनी शक्तिवाले 'नवीन भारत' के सम्मुख कौन शक्ति उहर सकेगी ?

सुयोग्य प्रजा राजाको भी प्रिय होती है। हमारे शक्तिशाली बननेसे, हमारी देशभक्ति तथा भारतकी इतिहासप्रसिद्ध सदैवकी राजभक्तिसे हमारी सरकारको भी हमसे सब तरहकी सहायता मिल सकेगी।

पर वह सब कुछ करनेहीसे होगा। केवल सुधारके स्वप्न देखनेसे तो आकाश-कुसुम ही हाथ लगेगा। जापानने जो कुछ ४० वर्षोंमें किया है या जर्मनीने जो १०० वर्षोंमें कर दिखाया है वह हम भी कर सकते हैं। ठीक, पर यहाँ तो ७ करोड़ भारतवासियोंके तनसे 'काबे' की बू आती है। लगभग इतने ही भारतिवासियोंके छूने मात्रसे हमें पाप ग्रस लेता है। ढाई करोड़ विध- वायें कूड़ाकरकटकी तरह मारी मारी फिरती हैं। चलिए, आधी जनसंख्या तो यों गई। रही आधी, उसका भी कैसा बुरा हाल है यह बतानेकी आवश्यकता नहीं—पेटके लिए अब नहीं, तनके लिए वस्त्र नहीं, शिक्षाके लिए द्रव्य नहीं। बालविवाह और सन्तानोत्पत्तिके रोगोंसे भारतमें २५ वर्षकी स्त्रियाँ बूढ़ी समझी जाती हैं और इससे कुछ ही अधिक आयुवाले पुरुप संसारसे यात्रा करनेकी तैयारी करना आरम्भ कर देते हैं। संसारमें जीवन-प्रयास या संघर्षकी मात्रा दिनोंदिन अधिक हो रही है। अपने राष्ट्रके भीतर तो 'Right is might' का सिद्धान्त सत्य है पर जब दूसरे राष्ट्रोंसे काम पड़ता है, तब Might is right—'जिसकी लाठी उसकी भैंस ' वाला सिद्धान्त ठीक होता है।

संसारके किसी देशमें सहयोग, आत्मसमर्पण और स्वार्थत्यागकी इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि भारतमें है। इस समय अयोग्य सन्तानोत्पत्तिका प्रश्न तो पूछना ही नहीं है; आवश्यकता इस वातकी है कि यदि हममें अपने दस बचोंको सर्वथा योग्य बनानेका सामर्थ्य है, तो हम केवल दो ही सन्तान ( अपने स्थानके लिए एक पुत्र, और अपनी स्त्रीके लिए पुत्री ) उत्पन्न करें और बाकी शक्ति देशके उत्थानमें लगावें; अन्य सुयोग्य बच्चोंको चुनकर अपनी ही सन्तान मानकर उनकी शारीरिक और मानसिक दशाको ऊँचा करें जिससे वे सत्यवादी, बलवान्, दृढ, पुरुपाथीं, सच्चे देशभक्त और राजभक्त बनकर देशोद्धार कर सकें। भारतका भविष्य भारतकी भावी सन्तानकी योग्यता पर निर्भर है। यदि अन्य जातियोंके सम्मुख हमें जीवित रहना है, यदि हमें अपने राष्ट्रका नाम बचाना है, यदि संसारकी जीवित जातियों में सबसे पुरानी हिन्दू जातिका अस्तित्व स्थिर रखना है तो हम प्रत्येक भारत-वासीको अन्य जातियोंके साथ जीवन-संवर्ष-प्रयास, रगडा-रगडी या दूसरे शब्दों में युद्धके लिए तैयारी करनी चाहिए। दूसरोंका अधिकार छीननेके लिए नहीं केवल अपना अधिकार पानेके लिए, अपने अधिकारोंकी रक्षाके लिए, हमें भारतके भावी युद्धकी तैयारी कर रखना परम आवश्यक है। जनसं-रूयाकी बाढ़ तो रुकेगी और अवस्य रुकेगी। रुकनेका जरिया युद्ध हो चाहे द्रिद्रता, दुर्भिक्ष या दुराचार।

> राखे सोई जेहिते बनै, जेहि बल होई सो लेइ।

'Never despair or despond! go on, thoroughly unitedcome weal, come woe—never to rest but to persevere with every sacrifice till the victory of Selfgovernment is won.'

-Dadabhai Naoroji.

'Be God-loving and Man-serving; be Pure, be Brave, be Strong.'

-Mrs. Besant.

'Befit yourself to fight your cause out. The tide is with us. All Asia is waking. The Isles of the East have made the start......I hope you will carry the legal fight to the end.'

-Dadabhai Naoroji.



# तीसरा परिच्छेद ।

#### と関:関づ

### दैवी कारण-दिरद्रता।



[ दरिद्रतासे लज्जा उत्पन्न होती है। लज्जायुक्त अपने अधिकारसे गिर जाता हैं। अधिकारसे गिरे हुएका अपमान होता है। अपमान और तिरस्कारसे दुःख और दुःखसे शोक उत्पन्न होता है। शोकसे बुद्धि हीन होती है और निर्बुद्धि नाशको प्राप्त होता है। इस प्रकार देखा जाता है कि दरिद्रता ही सारी आपित्त-योंकी मूल है और इससे जनसंख्याका नाश होता है।

भारतमें वेदान्तका यदा प्रचप्र है। वेदान्त संसारको असार, मिथ्या, मायायुक्त, इन्द्रजाल या वाजीगरका खेल बतलाता है। ऐसे विचार होनेसे भारतवासी धन तथा धनसे उत्पन्न होनेवाली वस्तुको घृणित समझते हैं। परन्तु, धन पर ही सभ्यताका आश्रय है। संसारका इतिहास बताता है कि शिकार करनेवाली, पशुओंको चरानेवाली, कृषि करनेवाली जातियोंने क्रमशः सम्पत्ति द्वारा ही अपनी उन्नति की है। नर नारी अपनी प्राकृतिक अवस्थासे असन्तुष्ट होकर उच्च होनेका यत्न करते हैं और इस तरह अपनी सम्यता बढ़ाते हैं।

धनिकोंकी आवश्यकतायें कम नहीं होतीं, वे प्रायः बढ़ती ही जाती हैं। उनकी पूर्तिके लिए नित्य नये आविष्कार, कला, कौशल और शिल्पादिकी वृद्धि करनी पढ़ती है। कमशः एक समय ऐसा उपस्थित होता है कि लोगों-को पौद्गलिक या जड़ (Material) चीजोंसे असन्तुष्टता हो जाती है। वे इन प्राकृतिक पदार्थों (Materiaism) से ऊपर उठना चाहते हैं। पर ऐसा पिचार उसी समय उत्पन्न होता है जब शिक्षा, विज्ञान, कला, शिल्प और सम्पित्तमें पूर्ण उन्नति हो जाती है। जिस समय भारतमें उपनिषद्, न्याय और दर्शनशास्त्र लिखे जा रहे थे, जब धम्म-शास्त्र और वैदिक मन्त्रोंकी रचना हो रही थी, या जब भारतकी आत्मविद्या पूर्णताके सबसे कँचे शिखर पर

पहुँच गई थी, उस महान् वैदिक कालमें धर्मपूर्वक धन कमानेकी चाल थी। देश धन, विद्या और अन्नसे परिपूर्ण था। उस समय लोगोंको पेटप्जाकी चिन्ता नहीं थी।

' अति ' सब वस्तुओंकी हानिकारक होती है। धन तथा वेदान्तकी अतिसे भारत आत्मरक्षामें ढीला पड़ गया, जंगल और पहाड़ोंको हिला देनेवाली, समुद्रको पार करके देश-देशान्तरोंमें व्यापार करनेवाली आर्च्य जाति घोड़ेसे उतरकर आत्मविद्याके सहारे आलस्यके मखमली गहे पर ऐसी सोई कि न आप जागी और न कोई इसे जगा ही सका।

जब भारतवर्षमें ऐश्वर्यकी पूर्ण वृद्धि हो गई, च वर्ती राज्यका सुख मिलने लगा, सब प्रकारके भोगोंकी प्राप्ति होने लगी, तब वही संघशकि—वही बल-वर्द्धक शिक्षा और सम्पत्ति-जिसके आधार पर सब सामाजिक उन्नति तथा समृद्धि हुई थी, बन्धनके समान बोध होने लगी। मनुष्यमें पशुपन अधिक है। वह खुला घूमना चाहता है। आरण्यकोंके लिखनेवाले उपनिषदकारोंने आत्मसम्बन्धी विचार प्रकट कर ही दिये थे; वह सामग्री इन स्वच्छन्द और पृथम्भाव ( Isolation ) वालोंके लिए जरूरतसे ज्यादा काफी हुई।

आध्यात्मक शिक्षाके सर्वश्रेष्ठ सिद्धान्त—संसारमें शान्ति फैलानेवाले साहित्यरत्न—अनिधकारियोंके लिए नहीं हैं। सर्व साधारण और ज्यावहारिक समाजमें जीवन-निर्वाहके भयंकर युद्धके लिए शान्तिके अतिरिक्त तलवारकी भी निरन्तर आवश्यकता रहती है। पूज्य प्रन्थोंसे भारतीय जनताने यथोचित लाभ नहीं उठाया। यहाँके अनिधकारियोंने उनका वास्तविक अभिप्राय न समझा और धीरे धीरे शारीरिक, सामाजिक और राजनैतिक जिम्मेदारियोंकी जहोंपर कुल्हाड़ा चलाकर विलक्कल ' ब्रह्म ही ब्रह्म ' बननेका उपदेश दिया। जब सब ही ब्रह्म हो गये तब किसीका हुक्म मानना, किसीके हित या अहितका ल्याल रखना कैसा शवस खुली छुटी हो गई, संघशक्तिका बीज नष्ट हो गया।

किसी राज्यको अथवा उसकी सम्पत्तिको सुरक्षित रखनेके लिए वहाँकी प्रजाका खूब सावधान रहना आवश्यक है। यदि वह अपना अस्तित्व, मान और प्रतिष्ठांके साथ कायम रखना चाहती है तो उसे अपने पड़ोसियोंकी उन्नति अवनतिका ध्यान रखना चाहिए। भारतमें यूनानी आये, उन्होंने हमें ठोकों लगाई; वे हमारे प्रन्य, हमारी सम्यता चुरा ले गये-पर हम अंगड़ा- इयाँ छेते रहे। अरबके रेगिस्तानमं, एक जवदंस्त शिक्षकका प्राहुर्भाव हुआ। उसकी शिक्षासे मानो ज्वालामुन्यी फट पड़ा। एक वड़ा जवदंस्त भूचाल आया। महम्मदी तूफानी धावोंने भारतको नष्ट अष्ट कर दिया। वे हमारे प्रन्थ, हमारे रत्न, हमारा धन क्या, सर्वस्व छूटा किये। महसूद, तैसूर और नादिरकी भाँति सेकड़ों विपत्तियाँ भारन पर आई; परन्तु सारे भारतीय संकटके इतिहासमं महाराणा प्रनाप, गुरुगोविंद्सिंह और वीरकेसरी शिवाजी, बस इन्हीं तीन रणपुंगवोंका नाम सामने आता है। एक लीडर मर गया बस किस्सा खतम! दूसरा उसकी पूर्ति करनेवाला खड़ा नहीं होता। क्यों ? क्या उस समय भी आर्म्सएक्टने (हथियार-सम्बन्धी कानूनने) लोगोंको नामदे बना रक्खा था ?

नहीं, उस समय लोगोंकी बुद्धि बिगड़ गईथी। यहाँके विद्वानोंके दिमागमें ' गुरुडम 'का भूत घुस गया था । ये समझते थे कि हमने जीवनका सबसे उच रहस्य जान लिया है, अब किसीसे कुछ सीखनेकी आवश्यकता नहीं। ये सार्वलांकिक स्वार्थ ( Common interest ) को अलग फेंककर ' पृथ-म्भाव ' ( Isolation ) के सिद्धान्तके सहारे अपनेको समाजन्ये अलग कर सारी उन्नतियोंका केन्द्र अपने आपको मान, केवल अपने ही कल्याणकी चेष्टामें रत रहना अपना धर्म समझने लगे। इनके स्कूलों में ' संसार असार ' की शिक्षा दी जाने लगी। कवियोंने उसी पर कविता की; साधुओंने बूम भूम कर इसी विषय पर उपदेश दिया; सारे मतावलम्बियों और आचार्योंने अपने शिष्योंको यही सिखाया; लेखकोंने इसी विषय पर बड़े बड़े पोथे लिख मारे; जिस पुस्तकको उठाइए उसमें यही राग अलापा गया है-सब एक स्वरसे कह रहे हैं कि ' संसार मिथ्या है; गृहस्थी मब जंजाल है '। जातिकी जाति इसी रंगमें रंग गई। यहाँके बच्चे व्यक्तिवादके सूत्र पढ़कर सब प्रकारके 'बन्धनों 'से मुक्त होनेकी चेष्टामें निमग्न रहने लगे। 'संसार ' और 'समाज ' के प्रति जो भारतजनताके कर्तन्य थे, वे 'बन्धन ' समझे जाने लगे। मनुष्यस्य लाभ करनेके उच्च साधनरूप गृहस्थलम्बन्धी संग्रामको ' जंजाल ' की उपाधि दी गई। संपत्तिका उपार्जन, राजकार्य्य, सेना-साज, किलेबन्दी, युद्धविद्या आदि देशहितकर कार्य जंगलीपनकी गणनामें कर दिये गये। भारतजनताका सबसे बड़ा उद्देश्य 'सब नियमोंसे रहित ' ( No Law ) अर्थात् जीवन्सुक्त हो गया।

चरम सीमा पर पहुँचे हुए इस न्यक्तिवादकी दूषित शिक्षाने भारतकी सब नसें ढीली कर दीं। त्याग और जीवनन्मुक्तिके झूठे गपोड़ोंने भारतको नष्ट अष्ट कर दिया। अप्रतिबन्ध ( Non-resistance ) के सिद्धान्तोंने सैकड़ों रूप धारण किये और भारतवासी उनके सहारे मस्त सोया किये।

जिस देशमें सैकड़ों वर्षोंतक कायरता, अकर्मण्यता, न्यभिचार आदिको वैराख त्याग और जीवन्मुक्तकी उपाधियों से विसूषित कर आदर्शरूप बना दिया गया हो, उस देशके उच्चे यदि जूतों से पिटने पर भी उसको 'माया 'या 'दुर्भाग्य 'कहें तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? आज भी उन्हीं गन्दे, लचर, कायरतापूर्ण सिद्धान्तोंपर पले हुए लाखों, करोड़ों भारतीय विद्यमान हैं जो स्वयं अपने, अपनी समाज और अपने देशके उपर होते हुए लाखों अन्यायों के विरुद्ध एक अंगुली भी नहीं उठायँगे। अपनी द्रिद्धताको, अपनी अशिक्षितताको, काल, कहत, मरी, हैजा, होग, आदि सबको अपनी जिम्मेद्रिसे हटा, खोटे भाग्य, ईश्वरेच्छा, और राजाके मत्ये मेंह आप अलग हो जायँगे।

इससे मेरा अभिप्राय अपने पूज्य बन्धों या पवित्र आदर्शोंके प्रति अनातः प्रकट करना नहीं है। हमारा आदर्श जीवन्युक्ति रहे। हम जो कुछ करें वह मुक्तिके छिए करें। भोजन पेट भरनेके छिए या सुस्वादके छिए न करें बिल्क इस छिए कि शरीर पुष्ट करके निर्मेख बुद्धिद्वारा समाज, जाति, राष्ट्र, और संसा-रकी सेवाद्वारा मुक्तिलाभ करें। हम भोग करें; विषयवासनाके लिए नहीं, बल्कि उत्तम प्रजा उत्पन्न करनेके छिए, जो संसारकी लेवा करके जीवन्सुक्तिके पथको सुगम बनावे। हम तळवार उठावें, युद्ध करें, खूनकी नदियाँ तक बहा डालें, पर उद्देश मोक्ष हो। जो कार्य्य स्वार्थसिद्धिके लिए किया जायगा वह मोक्षके बदले उलटा बन्धनका कारण होगा। पर जो कार्य मोक्षको लक्ष्य मानकर स्वार्थत्याग करके किया जायगा वह स्वतन्त्रता और मोक्षका देने-वाला होगा। समाज और संसारसे पृथक होनेका नाम त्याग नहीं है।सचा त्यागी वहीं है जो अपने आपको, अपने स्वार्थको त्याग कर समाज और संसारके कल्याणके लिए तप, जप, योग और तपस्या करे। ऐसे ही लोकहि-तैपी महान् पुरुपोंने आर्य जातिकी नीव डाली थी । ऐसे ही महापुरुषोंने ऋषि. सुनि, त्यागी और वैरागीकी प्रतिष्ठित उपाधि पाई है जिन्होंने भार-तीय साम्राज्यको ऐसे उत्तम रीतिसे स्थापित किया कि सहस्रों वर्षोंके अनेक दोषोंके आजाने पर भी उस महानू साम्राज्यका अस्तित्व स्थिर रहा।

सारांश यह कि सम्पत्तिको घृणित दृष्टिसे देखना, धन पैदा करनेका पूर्ण यतन न करना ही अधर्म है। प्राचीन आर्थ्य, अपने आरम्भिक निवासस्थानको छोड़कर भारतमे आ बसे केवल धनके लिए; दारा, सिकन्दर, महमूद, तैमूर आदिने भारतपर जो आक्रमण किये सो धनके लिए; संसार मात्रमें जो खूनकी निद्यां वहीं हैं वे सब धनके लिए। शरीररक्षाके लिए धनकी जरूरत है। विद्या और मदाचारके लिए धनकी जरूरत है। सम्यताकी उन्नातिके लिए धन आवश्यक है। धर्मकी रक्षाके लिए धनकी जरूरत है। सच तो यह है कि नाना प्रकारके उत्तम गुणोंकी रक्षा और वृद्धि एकमात्र धनसे ही होती है। लक्ष्मी देवीकी भिक्त और श्रद्धांसे ही सुखोंकी वर्षा, धर्मकी वृद्धि ओर सरस्वतीके दर्शन होते हैं।

द्रिद्रता, भिक्षा और दामता (गुलामी) पापोंके फल हैं। निर्धन दुर्बल होते हें और इन अभागोंकी दुँदि अप्र हो जाती है जिससे प्रायः बहुतसे काम निष्फल जाने हैं। दरिद्र आत्मघात करते हैं, जंगलोंमें भाग जाते हैं, शत्रुओंके वशमें पड़ जाते हैं आरे कमशः नाश हो जाते है। जिस प्रकार मरते हुए पुरुपके मुखपर पसीना, पीलापन तथा कम्पन होता है, उसी प्रकार धनहीन द्रिद्रमें भी ये सब लक्षण होते हैं। द्रिद्री पुरुष, प्रश्राहित पश्ची, सूखे वृक्ष तथा जलरहित सरोवरके तुल्य लोकमें रहता है। द्रिद्रताके साथ यदि मूर्खता भी है तो दुःखकी सीमा नहीं है। ऐसे धनहीन मनुष्योंसे बनी हुई जाति मरी हुई है। निर्धन और मुद्देमें कोई भेद नहीं होता।

भारतमें द्रिद्ताकी काली राक्षसीका राज्य है। यह अभागा देश द्रिद्ता और मूर्खतासे नष्ट भ्रष्ट हो रहा है; पर तो भी भारतवासी हाथपर हाथ रक्खे अपनेको और अपने देशको धनका केन्द्र माने हुए सन्तुष्ट बैठे हैं।

इलाहाबादकी १९१०-११ की प्रसिद्ध प्रदर्शनीमें, बाबू महेशचरणसिंह बी॰ ए॰, एम. एस॰ सी॰ (प्रो॰ गुरुकुल) मुझसे कहने लगे कि "िन्दुस्ता-नकी दशा लोग नाहक बिगड़ी हुई बताते हैं। देखिए प्राय: सभी लोग साफ, सुथरे, सुन्दर कीमती कपड़े पहने हैं। खेल तमाशे खूब देखने हैं। आजकाल प्रदर्शिनीके तमाशेवारों नी प्रतादनकी आमदनी लगभग एक लाख रुपये है। यदि भारतवासी सन्य ही गरीन होते तो इस टाटबाटसे न रहते और न थियटेर और गाहर जानके गानेमें इतना रुपया फेंकते।" मैंने उत्तर दिया कि " यह बड़े दिनोंकी छुट्टियोंका समय है। यहाँ भारतके बड़े लोग—राजे, महाराजे, ताब्लुकेदार, जमींदार, सरकारी कर्मचारी, वकील मुख्तार आदि धनी और फैशनेबुल जेंटलमेन—आये हैं। एकमात्र इन बड़े आदिमयोंसे भारतका अनुमान नहीं हो सकता। आपने बल्या, बस्ती, एटा, इटावा आदिके देहाती रईसोंको जो थर्डक्कास स्पेशल ट्रेनमें कसकर भेजे गये हैं नहीं देखा, नहीं तो आप एसी बात न कहते।"

बाबूसाहब कहने छगे कि " नहीं जी, देहाती भी बहुत अच्छी हालतमें हैं। गैवार होनेसे कपड़ोंका कुछ लिहाज नहीं रखते; पर रुपया गाड़कर रखते हैं या जेवर बनवाते हैं।"

यही ख्याल हमारे बहुतसे नवयुवकोंका है। उनकी आँखोंकी रोशनी खराब हो गई है। लोरेंस एण्ड मेओ कम्पनीके चहमोंसे, वे चीजोंको जरूरतसे ज्यादा चमकीली देखते हैं। आँखोंके चारों तरफ नकली सुनहरा फ्रेम है, इससे इन्हें देशमें सोना ही सोना दिखाई देता है। ' आप मला तो जग मला' का मामला है।

हमें दिखाना यह है कि हमारी सची दशा क्या है। संसारके अन्य सभ्य देशोंकी तरह भारत भी सुख सम्पत्तिसे परिपूर्ण है या दरिद्रता इस देशका सर्वनाश कर रही है।

धन शब्दले केवल रुपये पैसेका बोध होता है पर सम्पत्तिका अर्थ ' मान-चीय आवश्यकताओं को पूरा करनेका साध्य ओर साधन ' है। † इसमें पूँजी, अम, शिक्षा, दिज्ञान, पश्च और प्राकृतिक कारण आदि सभी बातें आ जाती हैं। प्रत्येकका वर्णन करना इस छोटी सी पुस्तकमें असम्भव है। अतः मासूली और मोटी मोटी वानों पर विचार किया जाता है।

# हमारा पशु-धन।

प्रत्येक देशमें पाछत् पद्य देशीय सम्पत्तिका बड़ा भारी अंश है। भारत सन्य देशोंके सम्मुख पद्य-धनमें भी द्रिद्ध है। हम नाम मान्नको गोको माता मानते हैं; पर वस्तुतः उसे गन्दी जाहमें रखते हैं, गन्दा पानी पिछाते

<sup>†</sup> Wealth consists of all potentially exchangeable means of satisfying human needs—Keynes.

अर्थात् मनुष्यकी आवश्यकनाओंको पूर्ण करनेवाले जितने ऐसे साधन हैं जिनका विनिमय हो मकता हो वे सब धन-सम्पत्तिके अंतर्गत है।

हैं और आहारका प्रबन्ध नहीं कर सकते। यहाँ अकाल पड़ने अथवा पशुरोग फैलने पर तो ७५ फी सदी तक पशु मरते पाये गये हैं।

सन् १९०० ई० में बंगाल प्रांतका हिसाब तैयार नहीं था। बंगालकों छोड़कर सारे भारतके पालत् पशुओंकी कुल संख्या ९०७ लाख थी। आस्ट्रे-लियाकी जनसंख्या कुछ ४० लाख है, पर वहाँ उसी सन्में १,१३५ लाख पशु थे!

भारत और आस्ट्रेलियाकी आबादीके हिसाबसे भारतमें २६,२८० लाख पञ्च होने चाहिए थे; किन्तु थे केवल ९०७ लाख । अर्थात् यहाँ पर २५,३७३ लाख या ढाई अरवसे भी अधिक पशुओंकी कमी है । \*

भारतमें उपयोगी पशुओंकी संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है और उनके दूधकी मात्रा, वल और कद सब घटता जा रहा है और अन्य देशोंमें ×

और इसमें भी विलक्षणता यह है कि यहाँ दिन पर दिन पशु बराबर घटते ही जाते हैं। सन् १८९३-९४ में भारतमें जितने पशु थे उनके हिसाबसे सन् १९०८-०९ में बुंदेलखण्डमें प्रति सैकड़ा ४, युक्तप्रांतमें ३, गुजरातमें १८, दक्षिणमें २०, वरारमें ४, और मदरासमें ४की कमी हो गई, अर्थात् १५ वर्षोंमें सारे भारतमें औसत ७ ५ पशु प्रति सैकड़ा घट गये।

× मिन्न मिन्न देशोंमें पशुओंकी संख्याका व्योराः—

सन् १९१७.

| देश           | घोड़े   | गाय वैल | मेड़             | बकरी            | सुअर | प्रतिमनुष्य<br>पशु |
|---------------|---------|---------|------------------|-----------------|------|--------------------|
|               | लाखु    | लाख     | लाख              | लाख             | लाख  |                    |
| इंग्लेंड      | ٠٠, ٩٥١ | 923     | २७७              |                 | ३०   | 9.0                |
| आस्ट्रेलिया . | २४३     | 99-     | ७२८३             |                 | 2/89 | 900                |
| कनाडा         | ३४      | 60      | २३५              |                 | 367  | २.३                |
| फ्रांस        | । २४    | 958-    | १०६े             | •••             | ४२   | 9.3                |
| जर्मनी        | । ३३५   | 398-    | ६ १ <del>३</del> | ४३ <del>३</del> | १७२  | ٠٩                 |
| जापान         | 943     | 98      | • • •            | 9               | ₹-   | .48                |
| अमेरिका .     | २१२     | £84-    | ४७६              |                 | ६७५  | 3.8                |
| भारत सन् १९१  | २ १७    | 19400   | २३०              | ३३६             | •••  | •७                 |

<sup>\*</sup> विलियम डिग्बी सी. आई. ई. ।

बढ़ता दीखता है। डेन्मार्कमें १८८१ में लाख ९ गायें थीं, १९०८ में इनकी संख्या १३ लाख हो गई। १९१८ में प्रत्येक गाय प्रति वर्ष ४५० गैलन दूध देती थी पर १९०८ में बढ़ कर ५८५ गैलन प्रतिवर्ष प्रति गाय हो गया।

अन्य देशों में जहाँ फसलोंकी पैदावार भारतसे कहीं अधिक है, वहाँके लोग पशु और अण्डजोंको वैज्ञानिक रीतिसे पालकर मालामाल हो जाते हैं और भारतिनवासी मूर्खता और दरिद्रतावश पशुओंकी संख्या बढ़ानेके बदले घटा-ते जा रहे हैं। यहाँ उत्तम वैज्ञानिक पशु-शाला एक भी नहीं है, पर ईदके दिन लाखों गायोंकी एक ही दिनमें नाहक दुरवानी कर दी जायगी!

१९१० में यहाँ ७५,४५८ गोरे फौजी सिपाही और २,६६४ अफसर थे। ये कुळ ७८,११२ हुए। इनकी खास गिजा बीफ अर्थात् गोमांस है। यदि प्रतिजन एक पौंड रख लिया जाय तो प्रतिदिन ९४६ मन या प्रति वर्ष ३,४५,२९० मन हुआ। यह भारतवासियोंकी प्रार्थना और अपील करने पर भी आस्ट्रेलिया—जहाँसे सुविधासे आ सकता है—न मँगाया जाकर भारतवर्षसे ही जबरदस्ती लिया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ६ करोड़ मुसलमान हैं जो दरिइतावश बकरीका मांस न खरीद कर टके सेरवाल सस्ता गोमांस खाते हैं। मानो गाय मुसलमानोंके बच्चोंको दूध पिला कर पुष्ट नहीं करती और अरबसे ऊँट आकर इनके खेत जोत जाते हैं!

यहाँ पर ३,४५,९३३ कसाई हैं। अन्य देशों में भी कसाई हैं और मांस खानेवाले हें; पर वे यहाँके मांसाहारियोंकी तरह अपनी दूध देनेवाली गायोंके

पहले संस्करणमें सन् १९०६-०७ का हिसाब दिया गया था ।-संशोधक।

मिन्न मिन्न देशोंके पशुओंकी तुलना करते समय इस बातका भी ध्यान रखना चाहिए कि अन्यान्य देशोंमें कृषि आदिका सारा काम प्रायः मशीनों आदिसे होता है, पर भारतमें वह सब काम केवल बैलों आदिसे ही लिया जाता है। सन् १९१३ में यहाँ पर कुल ४ करोड़ गायें और भैसें थीं। ये साल भरतक दूध न देकर आधे साल दूध देती है। यानी ३१ करोड़ भारतवासी केवल १ करोड़ गाय भसोके दूधपर बसर करते है। औसत निकालनेसे १५ जन पीछे एक गाय या भैंस पड़ती है।

गले काटकर देशपर छुरी नहीं फेरते। वहाँ पशु खास इसी गरजसे पाले जाते हैं। उन देशों के निवासी राष्ट्रकी जड़पर कुठाराघात नहीं करते। \*

दरिद्रताके कारण गाय बैल रखनेका रिवाज, उन्हें वैज्ञानिक रीतिसे पाल-नेकी बात तो उठती जाती है, दरिद्र देहाती किसान और ब्राह्मण जान बूझ-कर कसाइ और कमसरियटवालोंके हाथ गायें बेचते हैं। करें क्या ? जब भार नहीं उठा सकते तो यही सही। और दूसरी ओर हमारे मनचले हिन्दू बिना कोरमा कबाबके लुकमा नहीं उठाते। इसका परिणाम यह होता है कि दरिद्र सुसलमान बकरीका मांस खरीदनेमें असमर्थ होकर सस्ती गायपर हाथ साफ करते हैं। २० करोड़ मांसाहारी पवित्र भारतमें भी हैं!

हा ! वे तपोधन ऋषि कहाँ ? सन्तान उनकी हम कहाँ ? थी पुण्यभूमि पवित्र जो हा ! आज ऐसा अघ वहाँ ! दीपक-शिखाके धूम जैसे पूर्वजोंके हम हुए; वे छोकमें आछोक थे, हा ! हम मयंकर तम हुए !

# हमारा पैतृक और संचित धन।

'Half our agricultural population never know from year's beginning to year's end what it is to have their hunger fully satisfied'

C. A. Elliot, G. S. I.

<sup>\*</sup> भारतने १८९९से १९०९ तक दस वर्षोमें ३२,०८, ८०९ जीवित पशु-जिनका मूल्य २,०५,०४,७३० रुपया था—जलकी राह अर्थात् जहाजद्वारा बाहर भेजे और १५,७५,९२७ जीवित पशु—जिनका मूल्य ९४,७५,५६५ रुपया था—स्थलकी राहसे ईराण, तिब्बत आदि भेजे। अमेरिकाके किसानोंने १८९९ में ४१ करोड़ रुपयेके अण्डज जीव बेचे और ४३ करोड़के अण्डे!

जापानमें १९०४ में १,६२,५०,००० मुर्गियाँ और ७५ करोड़ अण्डे हुए । इंग्लैण्डने सन् १९१२-१३ में एक वर्षमें २३ करोड़ रुपया, जर्मनीने ३ करोड़, फ्रान्सने १ करोड़, नार्वेने ७ करोड़ और केनाडाने ११ करोड़ रुपया मछली पकड़कर कमाया ।

अर्थात्—'हमारे ( भारतके ) आधे खेतिहर सालके ग्रुरूसे लेकर सालके अन्त तक यह नहीं जानते कि पेटभरं खाना किसे कहते हैं।'

—सी. ए. एलियट।

'The remaining 40 millions go through life on insufficient food.'

Dr. W. W Hunter, C. I. E.

अर्थात्-'बाकी ४ करोड़ पेटभर अन्न न खाकर किसी तरह जिन्दगीके दिन पूरा करते हैं।' —-डाक्टर हण्टर।

'40 millions of people are in a state of chronic starvation, not knowing from January to December, what it is to eat anb be satisfied; the ir worm of hunger dieth not!'

-William Digby, C. I. E.

अर्थात्—'४० मिलियन (४ करोड़) भारतवासियोंको पेटभर अन्न न सिल्डनेका बहुत पुराना रोग है। वे, जनवरीसे दिसम्बर तक, नहीं जानते कि पेटभर भोजन किस चिड़ियाका नाम है—उनकी श्रुधाकी दाह नहीं बुझती, उनकी भूखका कीड़ा नहीं मरता!'

' भारतवासियोंकी पैतृक सम्पत्तिका मूल्य प्रतिजन १४ ≥ ) और इंग्लैण्ड वालोंका ४,५७० रुपया आँका जाता है। कुछ लोग भारत प्योंकी पैतृह सम्पत्तिका मूल्य प्रतिजन ७५ रुपया आँकते हैं, पर यह अत्यन्ते पिक है। यदि १४ ≥) की जगह ७५ रु० ही मान लिया जाय, तो भी कहाँ ४,५७० रु० और कहाँ ७५ रु०! कहाँ राजा भोज और कहाँ गाँगू तेली!

भारतकी जातीय सम्पत्तिका अनुमान ५४ अरब रूपया किया जाता है। अमेरिकाकी जातीय सम्पत्तिका अनुमान ३३१ अरब रूपया, जर्मनीका २४० अरब रूपया अनुमान किया जाता है। ' +

सन् १८५० में प्रत्येक भारतवासीकी आमदनी प्रति दिन ८ पैसे थी सन् १८८२ में सरकारी रिपोर्ट द्वारा हमारी आमदनी फी आदमी प दिन ६ पैसे टहरी; और सन् १९०० में डिग्बी साहबके हिसाबसे यह घट ब

The prosperous British India.

<sup>+</sup> Sandhurst Economics.

कुल ३ पेले हो गई! \* भारतवासियोंकी आमदनी फी दिन फी आदमी तीन पैसे, अमेरिकावालोंकी:३० आने, आस्ट्रेलियाकी ३० आने, इंग्लैण्डकी २४ आने और फ्रांसकी २० आने है। +

| * 90,000 | राजे महाराजे और ताल्छकेदार                      |
|----------|-------------------------------------------------|
|          | जिनकी आमदनीका औसत प्रतिजन                       |
|          | प्रति वर्ष ५००० पौण्ड है. ५,००,००,०००० पौ       |
| ७५,०००   | महाजन, बेंकर, साहूकार आदि पौ                    |
|          | जिनकी आमदनी प्रतिजन प्रतिवर्ष                   |
|          | १००० पो० है ७,५०,००,०००,                        |
| ७,५०,००० | रोजगारी और दूकानदार जिनकी                       |
|          | आमदनी १०० पेंहु० की है ७,५०,००,०००              |
| ८,३५,००० | जनोंकी वार्षिक आमदनी हुई - २०,००,००० पौ         |
|          | ब्रिटिश भारतकी कुल आमदनीका                      |
|          | टोटल २६,६०,००, ०० पौ                            |
|          | देशी राज्योंकी भामदनीका टो॰ १२,६३,६३,१३८,       |
|          | सम्पूर्ण भारतकी कुल आमदनीका टो० ३९,२३,६३,१३८ पौ |
|          | ९,२३,६३,१३८ पौ०÷२९,४२,६६,७०२ जन.                |
|          | ———=— पेन्स                                     |
|          | 201. <del>A</del>                               |

३६५ दिन.

अतः प्रत्येक भारतवासीकी आमदनी प्रति दिन कुछ ३ पैसे होती है। नोट—राजे महाराजे और अन्य बड़ी आमदनीवालोंके खर्च भी बेहिसाब होते हैं। यदि उनकी आमदनी निकाल दी जाय तो सामान्य जनकी रोजाना आम-दनी कुछ २ पैसे रोजकी ठहरती है।

| + १८९४ में प्रतिजनकी      | ो आम | दनीका | ब्योराः |     |    |     |
|---------------------------|------|-------|---------|-----|----|-----|
| अमेरिका, प्रतिजन प्रतिदिन | •••  | •••   | •••     | ••• | ३० | आने |
| आस्ट्रेलिया               | •••  | •••   | •••     | ••• | ३० | 22  |
| इंग्लैण्ड ( U. K. )       |      |       |         |     |    |     |
| केनाडा                    | •••  | ***   | •••     | ••• | २४ | 97  |
| फ्रांस                    | •••  | •••   | •••     | ••• | २० | 22  |

# नौकरी पेशेवालोंकी आमदनी।

'We know that the people of India are virtually debarred from the higher posts in India, except a very small percentage and that Fifteen Millions sterling are annually paid to European officials employed in India, sending all their savings to Europe.—D. Smeaton, Member of Lord Curzon's Council.

अर्थात्—'हम जानते हैं कि सिवाय एक तुच्छ संख्याके भारतमें भारतवा-सियोंको उच्च पदकी नौकरियाँ नहीं दी जातीं। हमें मालूम है कि १५ मिलि-यन स्टरिलंग (२२३ करोड़ रुपया) गोरे सरकारी कर्मचारियोंको भारतमें तनस्वाह दी जाती है, जो अपनी सारी बचत विदेश भेजा करते हैं।'

—स्मीटन, ( लार्ड कर्जनकी कौन्सिलके मेम्बर।)

'As a matter of fact, however, the bigger appaintments in almost all the branches of the public service are held by Europeans......

-Non. Surendra Nath Banerjee.

| जर्मनी    | ••• | ••• |       | •••   | •••   | •••   | 9 € | ,, |
|-----------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|
| आस्ट्रिया | ••• | ••• | • • • | • • • | •••   | • • • | 99  | ,, |
| इटली      | ••• | ••• | •••   | • • • | • • • | •••   | 90  | ,, |
| भारत      |     |     |       |       |       |       |     |    |

दूसरे सज्जन भिन्न भिन्न देशोंकी जातीय सम्पत्तिका अनुमान यह बताते हैं——

| देश                     | जातीय धनका<br>अनुमान, पौण्ड     | प्रति-<br>पुरुष<br>पौ० | जातीय आय<br>पौ• | प्रति पु-<br>रुष आ-<br>य पौ॰ | रिमार्क.                                         |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| इंग्लैंड U.k.<br>केनाडा | १५८८२०००० <i>०</i><br>२०७२००००० |                        |                 |                              | । और भा-<br>आयका हि-<br>पुरुष भिन्न<br>करते हैं। |
| आस्ट्रेलिया<br>जर्मनी   | 939200000                       | २८७                    | 95800000        | 3 €                          | म्पिति<br>बिकी अ<br>मित्र                        |
| अमेरिका<br>भारत         | 350000000                       | २२५                    | 300000000       | ३७                           | जातीय स<br>रतवासियं<br>साब भिन्न<br>मिन्न अबु    |

<sup>‡</sup> The Britannica Year Book 1913.
Webb's New Dictionary of Statistics.

अर्थात्—' सच तो यह है कि करीब सब ही बड़ी जगहें, हर महकमेंमें अँगरेजोंको मिलती हैं।' —मा॰ सुरेन्द्रनाथ ब॰।

'.....That the costly foreign agency absorbs a large poriton af the revenue......'

-D. E. Wacha.

—' विदेशी राजकर्मचारी देशकी मालगुजारीका बहुत बड़ी हिस्सा हजम कर जाते हैं...' —डी. ई. वाछा।

### सिविलसर्विस-विभाग ।

|                                |   | यूरोपियन | इण्डियन |
|--------------------------------|---|----------|---------|
| इण्डियन सिविल सर्विस           |   | 9734     | ५६      |
| अनकावनैण्टेड सिाविल सर्वेण्ट्स | • | 338      | 8       |
| शाविन्शियल सिविल सर्वेण्ट्स    |   | 9        | 80      |
| स्टेचुरी सिविल सर्विस          | - | •••      | 3,6     |

## पब्लिकवर्क्स-विभाग।

|                                           | यूरोपियन | इण्डियन |
|-------------------------------------------|----------|---------|
| इम्पीरियल एग्जिक्यूटिव और सुपरिण्टेण्डिंग | ३०८      | 80      |
| इम्पीरियल असिस्टेण्ट इंजिनियर्स           | २३६      | 13      |
| <b>भाविन्शियल इंजिनियर्स</b>              | 48       | 335     |

## पुलिस-विभाग।

|                                      | यूरा।पयन     | इण्डियन |
|--------------------------------------|--------------|---------|
| इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस             | 30           | •••     |
| ाडिप्टी और असिस्टेण्ट इन्सेक्टर जनरल | ३२           | ***     |
| सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस               | <b>₹</b> ₹ • | 9       |
| आसिस्टेण्ट खुपरिण्टेण्डेण्ट्स        | ३०८          | •••     |
| 2                                    |              |         |

#### शिक्षा-विभाग ।

|                         | यूरोपियन | ङ्ग्डिय <b>न</b> |
|-------------------------|----------|------------------|
| इण्डियन एजुकेशनल सर्विस | 368      | 8                |
| अन् <b>छ</b> सिफाइड     | 3 6      | 9 9              |

प्राविन्शियल **\*** 

48 353

जपरके विवरणसे यूरोपियन और इण्डियन पदाधिकारियोंकी संख्याका पता लग सकता है।

अब तनख्वाहका हिसाब देखिए । पहले हम छोटी तनख्वाहसे ग्ररू करते हैं।

‡ " एक हजार रुपया साल ( या ८३ र रुपया मासिक ) से अधिक तन-ख्वाहके ३९,००० राजकर्मचारी हैं। इनमेंसे २८,००० गोरे, और ११ हजार हिन्दुस्तानी हैं। २८,००० गोरे फी साल १५ मिलियन स्टरालिंग पाते हैं, जो लगभग २२ करोड़ रुपयेके होता है, और ११,००० हिन्दुस्तानी कुल ३ मिलियन पाते हैं, जो लगभग ४ दें करोडके होता है।"

-सर रमेशचन्द्र दत्त।

५००) रुपये × से अधिक वेतन पानेवाँ छे-

सन् १८६७ ई०. १९०३ ई०. १९१५ ई०. २.०४८ इ,२५४ ४,३६६

यूरो पियन भारतवासी

338

६०६

+ १०,००० रु०, या इससे अधिक सालाना वेतन पानेवाले २.३८८ राज-कर्मचारी हैं उनमेंसे कुल ३० हिन्दुस्तानी और बाकी ३,३५८ यूरोपियन

<sup>\*</sup> इम्पीरियल और प्राविन्शियल सर्विसमें बढ़ा मेद है। इम्पीरियल वालोंकी तनख्वाह ग्रुरूसे ज्यादह होती है और उसमें हरसाल आपसे आप तरकी हो-नेका नियम है और प्राविन्शियल सर्विस हर विभागमें, छोटी तनख्वाहसे ग्रुह होती है और इसमें तरकी सिफारिश और अच्छा काम करनेपर निर्भर है. इससे वह बहुत देरमें होती है और तनख्वाह कम होती है।

<sup>‡</sup> Extract from a letter Dt. 21st April 1900, to the Editor ' Manchester Guardian, '

<sup>×</sup> Figures taken from the reply of the Government of India, to the enquiry of the Honorable Raja of Degpatia 1912.

The Hon. Mr. G. K. Gokhale, C. I. E., on the exclu We people of India from high appointments in India

और यूरेशियन हैं। हिन्दुस्तानी १०,२०,०० रुपया पाते हैं और गोरे ( यूरो-पियन २,३१३ यूरेशियन १५ ) ४,२२,७७,००० रुपया पाते हैं।

इसके अलावा १०५ अफसर रेलवेमें हैं जो १०,००० रु० सालसे अधिक पाते हैं। ये सबके सब यूरोपियन हैं। इनकी तनख्वाहका जोड़ १६ लाख २८ हजार रुपया होता है।

५,००० से १०,००० तक सालाना वेतन पानेवाले ३,६३७ यूरोपियन और यूरेशियन हैं, और कुल ५३५ हिन्दुस्तानी हैं।गोरोंका वेतन २,७७,२०,००० है और हिन्दुस्तानियोंका वेतन कुल ३६,३१,००० रुपया है।

इनके अतिरिक्त पूर्वोक्त वेतनके २५८ अफसर रेखवेमें हैं। उनमेंसे २४८ यूरो-पियन, ८ यूरेशियन और कुछ २ हिन्दुस्तानी हैं। यूरोपियन १७,१०,०००, यूरेशियन ५०,००० और हिन्दुस्तानी कुछ १२,००० रुपया पाते हैं।

गवर्नमेंण्ट आफ इंडियाको 3,२५,३६० पौण्ड या (१८,८०,४०० रूपया) और रेल्ठवे कम्पनीको ५४,५२२ पौण्ड (या ८,१७,८८० रूपया) इंग्लैण्डमें, वहाँके कर्मचारियोंको वेतन देना होता है। और ये सब यूरोपियन हैं।

" इसके अलावा एक भारी रकम पेन्शन और फरलो ( छुटी ) की विलायत जाती है और इसके पानेवाले यूरोपियन हैं। सन् १८९० में ३ रेट्टी मिलियन स्टरलिंगसे अधिक ( सवा पांच करोड़ रूपया ) केवल इसी महमें यूरोपियनों को इंग्लैंडमें अदा किया गया। इस बड़े खर्चवाली विदेशी एजेन्सीसे केवल आर्थिक हानि ही नहीं है, इससे हममें एक प्रकारकी मानसिक अनुन्नति ऐसी आ रही है कि जिससे सारी नेशन दुर्वलतासे नीचे गिरी जा रही है। हमारे उच्चभाव नष्ट हो रहे हैं। हम हर जगह झुके रहते हैं और अपनेको अयोग्य समझा करते हैं यहाँतक कि हममें, सबसे योग्य, सुशिक्षित, प्रतापशाली नेताओंको भी झुकना पड़ता है कि विदेशी संतुष्ट रहें।"—माननीय गोपाल कृष्ण गोखले सी. आई. ई.।

स्वर्गवासी महारानी विक्टोरियाकी प्रतिज्ञा है कि—" जहाँतक हो सके हमारी प्रजा चाहे वह किसी भी जाति या फिरकेकी क्यों न हो, उसे उसकी शिक्षा, योग्यता, बुद्धिमत्ता तथा ईमानदारीके अनुसार बिना तरफदारीके स्वतंत्रतापु-वैक हमारे तमाम महकमोंमें नौकरी दी जाय।"

"And it is our Further will, that so far as may be, our Subjects, of whatever Race or Creed, be freely and impara

tially admitted to offices in our service the duties of which they may be qualified by their education, ability and integrity, duly to discharge.

स्वर्गवासी महाराज एडवर्डने अपनी पूजनीया माताकी प्रतिज्ञा बराबर पालन की और उनके बाद हमारे वर्त्तमान महाराज माननीय पञ्चम जार्ज, अपने दिख्ठीके घोषणापत्र द्वारा भारतवासियोंको विश्वास दिला गये हैं कि वे अपने सुयोग्य पूर्वजोंकी प्रतिज्ञा पर हद रह कर भलीमाँति उसका पालन और निर्वाह करेंगे।

What strength, O England, shall be thine When such prosperity is mine? Contentment!—What contentment lies In that poor slavish heart That dumb despair, with sunken eyes. That bears its ills and rather dies A thousand deaths than dare to rise And play a free man's part.

Punch, July. 1901

प्रिय पाठक, सब बातोंका भार अब आप ही पर रहा। यदि आप चाहें तो कमसे कम एक गिरे हुए भाईको, एक निर्धन बहिनको, विद्याध्ययनसे सहायता देकर, ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी बनाकर, नेशनको जरा सा ऊपर उटा दें—जिससे कि आपके बनाये हुए योग्य युवक या युवतियाँ, देशकी सेवा करते हुए, अपना खोया हुआ हक या गौरव पुनः प्राप्त करें। अथवा, आप चाहें तो आप भी पुराने लकीरके फकीर बन बैठे और (Eat, drink and be merry) 'खाओ पिओ और मजे उड़ाओ ' के सिद्धान्तको मानें और मरते वक्त एक या अधिक अयोग्य संतानें छोड़ जायँ कि जो मातृम्मिके भार और नेशनको एक इच्च नीचे ले जानेवाले हों—आप जीते जी ही नरकका घोर दुःख सहन करें और अपने साथ देशवासियोंको भी घसीटते जायँ। जो हो, दोनों बातें आपहीके हाथोंमें हैं।

सन् १९१२ में मिरजापुरकी दीवानी कचहरीकी कुछ तनस्वाह ३९०० रुपया मासिक थी। उसमेंसे बृढ़े जज मिस्टर मायर २४००, सब जज ४५०, मुन्सिफ २००, मुन्सिरम २००, मुतराजिम १०० रु० पाते हैं और बाकी ५३० रुपयेमें ७२ अन्य अहल्कार अपना निर्वाह करते हैं। × इनमेंसे कुछ प्यादे ५ रु० पाते हैं, कुछ मुंशी १०, बाजे १५ या इससे अधिक पाते हैं, पर सबोंकी औसत निकालनेसे ८ रुपया मासिक भी अहल्कार पड़ती है। जजको छोड़ सभी अमले चपरासी तक बाल-बच्चेवाले हैं। सभीको अपने पेटके अलावा घरके अन्य प्राणियोंकी सहायता करनी पड़ती है। फिर ये ८ रूप-येकी औसतवाले जीते कैसे हैं १ किस तरह अपनी और अपने बालबचोंकी उदरपूर्ति कर सकते हैं १ इसका जवाब बहुत सहल है, सिर्भ एक शब्दमं काम निकल जायगा, उसे ' रिश्वत ' कहते हैं।

मुहाफिज दफ्तरके बड़े लड़कें ( रिजिस्ट्रेशन क्हार्क ) अभी ३ महीने तक रिस्वतके मुकदमेमें मुअत्तल थे। दूसरे छोटे लड़के चुंगीमें मोहिरिर थे, उनको ६ महीनेकी सजा हो गई। कायममुकाम नाजिरको कुछ ऐसे ही मामलोंके कारण इस्तीफा देना पड़ा—आदत कब छूटती है, या यों किहए कि बालब-चोंकी सख्त जरूरत कब छोड़ती है। आप मिरजापुरसे इस्तीफा देकर बना-रस स्टेटमें आये। वहाँ आपने एक बड़ी रकमको गबन किया। गिरफ्तार हुए, माल बरामद हुआ और वे आजकल कारागारका सुख भीग रहे हैं। पुराने नाजिरजीका लड़का उसी नाजिरातमें ५ ६० का चपरासी है।

मुन्सिरम साहव रॅंडुए हैं, रोटी अपने हाथसे बनाते हैं, और काम, कच-हरीके खुशामदी प्यादे कर देते हैं। बड़े छड़के पुलिसमें किसी एक पद पर हैं और छोटे चुंगीके मुलाजिम हैं। सबजज साहबके पास गाड़ी है, घोड़ा नहीं हैं; कचहरी पैदल जाते हैं। मुन्सिफ साहबके पास दोनों चीजें नहीं हैं। मेले तमाशों में या किसी दावतमें अपने आधे दर्जन छड़कों के साथ, शहरके महाजनोंकी गाड़ीपर दिखाई देते हैं। यह दुर्दशा तो उन अमलोंकी है जो अच्छी तनख्वाहवाले कहे जाते हैं। अब छोटोंकी दशा देखिए—

मुंशी रामजियावनलाल, मोहरिर सिविल कोर्ट, वेतन १५ रु॰ मासिक, सांकिन अमिलहा, (मिरजापुर) जीवित हैं। नौंकरीके सिवा आमदनीका कोई दूसरा जरिया नहीं। आपको २६ लड्के हुए। एक अधमुए स्रजनारा-

<sup>×</sup> Through Mr. K. N. Khandelwal. B. A. LL. B. the then Central Nazir.

यनको छोड़कर सब मर गये। ( और नहीं तो क्या जीते रहेगे ? १५ रुपयेमें स्त्री पुरुष और छड़के यानी २८ प्राणी बसर करेंगे ? )

इस छोटेसे प्रन्थमें एक एककी मुसीबत लिखना असम्भव है। आप स्वयम् विचार सकते हैं कि २० रु० तनख्वाह, महीना ३० दिनका, घरमें बूढी मा, बेबा बहिन, स्खी स्त्री और चौथाई दर्जन रोगी लड़के ! ५ वर्षोंकी कड़ी मेह-नत और खुशामदके बाद ५ रु० की तरक्की हुई, तब तक ईश्वरने दो बालिक कायें और ढकेल दीं, और हालहीमें आधा दर्जन प्रा हो जानेकी उम्मीद है। लड़कोंके पालन पोषणका प्रबन्ध ठीक हो ही नहीं सकता, उनकी शिक्षा कैसे होगी, लड़कियोंका ब्याह किस तरह होगा—यह सोच दिन दिन बढ़ता ही जाता है। यह चिन्ता उन्हें चिताकी तरह फूक फूक कर राख किये दती है। अब दूसरी तरफ देखिए।

मिरजापूरमें कुल एक दर्जन अँगरेजोंमेंसे आधे दर्जन बिना ब्याहे हैं—और कौन ? जज, कलेक्टर, प्रिन्सपल ।

मिस्टर विण्डम, वेतन २२०० रु० मासिक, आयु ४५ वर्ष, बिना ब्याहे हैं। मिस्टर मायर, वेतन २४०० रु० मासिक, आयु ४०-४५ वर्ष बिना ज्याहे हैं। मिस्टर लांगमैन, वेतन ४०० रु० मासिक, आयु ५० वर्ष, बिना ब्याहे हैं। मिस स्पेन्स वेतन २०० रु०, आयु ४० वर्ष, कुमारी अर्थात् बिना ब्याही हैं। जजसाहबकी दो बहनें, वृद्धा, कुमारी हैं।

और उधर मुर्शी रामजियावनलालका हाल आपने सुन ही लिया है। २२००) पानेवाले ब्याह तक न करें और १५ रु० मासिक पानेवालेकी २६ लड़के हों, तो इसका फल क्या होगा ? बतानेकी जरूरत नहीं है।

जो दशा मिरजापुरके एक गहरकी है-करीब करीब वसी ही दशा हिन्दु-स्तानके बहुतसे जिलोंकी है, इससे सारे हिंदुस्तानका अन्दाजा हो सकताहै।

इस देशमें कचहरीके मुशी, डाकके पोस्टमास्टर, स्कूलके मास्टर, रेलके बाबू, या रोजगारियोंके क्लार्क, इतनी कम तनख्वाहें पाते हैं कि उनकी जरूरतोंका रफा होना मुश्किल है और गृहस्थीका भार उठाना उनके लिए असम्भव है। पर करें क्या, किसे छोड़ें, किसको घरसे निकाल दें—बूढ़ी माँको, बेबा बहिनको या उस दुखिया ऊँटनीको जो उनके गलेमें १३ वर्षकी उमरमें बाँघ दी गई थी ? उस पर आफत यह कि हर दूसरे साल एक नई मुसीबत

ईश्वर गिरा देता है-एक संतान हर दूसरे साल पैदा होकर घोर कष्टकी आगमें ईंधनका काम देती है।

ये बेचारे सुबहस शाम तक ।कीसी दफ्तर या कारखानेमें कसकर काम करते हैं, जहाँ न तो उनकी आमदनी बढ्नेका कोई आशा है और न उस काममें उनका कोई खास फायदा या मतलब है, कि जिसकी वजहसे उनका मन लगे या वे प्रसन्न चित्तसे काम करें। भूखे, प्यासे, थकावटले चूर घर आते हैं; पेट भर रुचिके अनुसार भोजन नहीं पाते । बालबचोंका रुद्न, घरके झगडे और माता या स्त्रीकी दु:खकी कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं। थकावट दूर कर-नेको काफी आराम नहीं मिलता, सुबह हो जाती है। आँख खुछते ही चिन्ताका पहाड ऊपर गिर पडता है। प्रातःकालकी प्रार्थना, ईश्वरका ध्यान, हरिचरणों में प्रेमकी जगह पर पेटपूना कर्ज और बीमारीका असहा दु:ख वज्र सा गिर पड़ता है और सद्भावोंका नाश कर देता है। ऐसे हृदयवेधक क्लेशोंको वे ही अनुभव कर सकते हैं जिन्हें ऐसे क्लेशोंके सहनेका दुर्भाग्य प्राप्त हुआ हो। ऐसी अवस्थामें ईश्वरकी भक्ति कहाँ तक वाकी रहती है? लोग कहते हैं कि दु:खमें दुखिया ईश्वरको याद करते हैं —गर्डी, हमेशाका भारी कष्ट ईश्वरको, कोंशियंस (conscience) को, सत्य और असत्य या भले और बुरेकी पहामनको भुला देता है। मिर्फ एक बात याद रहती है-परिवारकी प्राणरक्षा कसे हो-वस ।

निराश और लाचार, फिर वही नित्यका धन्धा ग्रुरू करते हैं। जब तक बस चलता है, नाकत रहती है, काम किये जाते हैं। आखिर कोई अंग बेकार हो जाता है, आंख, हाथ पेट या दिमाग जवाब दे देता है, धुन्थ, राशा, संग्रहिणी, खप्तान या और कोई राजरोग ग्रस लेता है, और ये दुखिया, खी और आधे दर्जन बच्चोंको सर्वथा अनाथ छोड़ कर सुरपुर सिधार जाते हैं। हाय हाय! ये शान्तिपूर्वक मर भी नहीं सकते। मुझे वह दश्य कभी न भूलेगा जब मेरे एक युवा मित्र, व्रजाकेशोर मरते समय चारपाईसे झकी हुई सुन्दरी (धम्मपत्ती) के गलेमें हाथ डाल कर हिचकियों लेने लगे! धीमी, पर दर्दनाक आवाजसे कहने लगे—" प्रिये, मैं बढ़ा पापी हूं, मैंने बढ़ा अन्याय किया; दरिदताके कारण तुम्हें मेरे साथ सदैव दु:ख ही भीगते बीता, और अब में तुम्हारे तीन बच्चोंको सर्वथा अनाथ छोड़े जाता हूँ। मैं

अवश्य नस्कमें जाऊँगा। देवि, मेरे अपराधको क्षमा करो।'' यह कहते कहते उन्होंने प्राण त्याग दिया।

३० वर्ष पहले आपके पिता ४ अविवाहित लड़कियाँ और २ छोटे लड़के छोड़कर मरे थे। रिश्तेदारोंकी सहायतासे किसी तरह दिन कटा। एक माई मर गया। आपने होश संमालते ही ब्याह कर लिया, उसका परिणाम आपने देख लिया। आपकी बृद्धा माता, युवती स्त्री, दो बालक और एक बालिका, अब पब्लिक चारिटी (सार्वजनिक दान) पर बसर करती हैं।

ऐसे कई करोड़ बर्जाकेशोर भारतको गारत कर रहे हैं। यदि आप स्वयं एक बर्जाकेशोर नहीं है, तो आपका भाइ-बगलका पड़ोसी, नजदीकी रिश्तेदार-ज रूर है। केवल आँख खोल कर देखिए तो पता चल जायगा।

कहिए, ऐसोंकी संख्या घटानेकी आपू दृढ़ प्रतिक्य करते हैं, या आप भी विवाह करके एक नये व्यक्तिशोर बनना चाहते हैं ?

जिन बचोंका तोतलाना भी नहीं कूटा है, वे टोपी, खिलोंने और फलादि बाजारोंमें बेचते हैं, चिलम पिलाते हैं और नोकरी तक करते हैं। माता पिता उनका असहा दु:ख देखते हैं, पर दिस्ता उनका हृदय कठोर कर देती और वे बेचारे कमानेके लिए मजबूर किये जाते हैं।

२० दिसम्बर १९१० ई० को इलाहाबादके एक प्रेसमें में एक जरूरी प्रूफ देख रहा था; उसे उसी दिन छपाना था। सामने ही एक आठ वर्षका सुन्दर बालक, प्रेसले छपे हुए कागज उठा उठा कर गिन गिन कर रखने, और १०० कागज पर एक निशान लगा देनेका काम कर रहा था।

नुमाइशकी वजहसे जरूरी कामोंकी भरमार है। कल आधी राततक प्रेस खुला था और आज ९ बजसे फिर लड़का अपनी जगह पर मौजूद है। वह ओंच ओंच कर गिर रहा है। स्याही देनेवालेने कई बार चपत देकर जगाया, पर उससे काम नहीं चलता, और काम करनेवालोंका हरज होता है। लाचार, मैनेजर साहबसे शिकायत हुई। मैनेजर (Mr. Lyne) लपक कर उसके पास गये, उन्होंने बच्चेको झूमता पाया। एक चाँटा मुँह पर इस जोरका दिया कि वह चीख कर अपनी ऊंची जगहसे पत्थरकी फर्श पर आ गिरा, फिर फुल बूटकी एक भरपूर ठोकर उसकी पलईमें इस जोरकी लगी कि वह दनगनी खानकर बेहोश हो गया। मैंने दौड़कर उसे उटा लिया, उसके मुँह और नाकसे खून

बहने लगा। प्रेसवाले एक बार मृतकतुल्य बेहोरा वालककी ओर देखकर अ-पना अपना काम करने लगे और मैनेजर साहब गाली देते हुए अपने कमरेमें चले गये।

बहुत देरमें होश आनेपर मैंने उसे घर पहुँचानेको कहा। यह मेरे गलेसे लिपट गया और फूट फूट कर खूब रोया। फिर हिचिकियाँ लेता हुआ हरी ज-बानसे कहने लगा—" मुझे घर न ले चलो, बिना प्रेस बन्द हुए घर चलनेसे, बाबूजी मुझे मारेंगे और मेरा खाना बन्द कर देंगे। ये बड़े बेद्दें हैं, बहिनको भी बहुत मारते हैं, माको..... " इतना कहकर यह फिर बेहोश हो गया।

बहुत कुछ कोशिश की, पर होश न आया। लाचार, प्रेसवालों से घरका पता पूछ कर उसे, उसके घर ले गया। उसका किरायेका छोटासा कच्चा मकान मोहतशमगंजमें था। देखा तो वहाँ और ही गुल खिल रहा है। वृद्ध पिता, और युवा बड़ा भाई दोनों ही सब्से बीमार हैं। किसीमें यह सामर्थ्य नहीं कि उसकी खबर ले सकें। १५-१६ वर्षकी एक कुमारी बहिन उनकी सेवा करती है। घर और बस्चादिसे घोर दरिद्रता प्रकेट होती है। मुंशीजी पुराने मुख्तार हैं, पहचानमें गलती होनेसे दो वर्षकी सजा हो गई थी, तबसे बेचारों पर बड़ी मुसीबत है। लड़केकी बहिनसे कुल हाल कहकर, उसे कालविन अस्पताल ( Colvin Hospital ) ले गया, और मिस्टर सूर्य्यकुमार मुकर्जीके सुपुर्द कर आया।

एक आर्टिकल पायोनियर, और दूसरा लीडरमें, हर तरफसे अपनी रग बचाता हुआ दे दिया—और बस छुटी पाई।

#### हमारा व्यापार।

India, the mine of wealth! India in poverty! Midas starving amid heaps of gold does not afford a greater paradox: yet here, we have India, Midas—like, starving in the midst of untold Wealth!!'—Molesworth.

प्रसिद्ध मोलसवर्थका कथन है "भारत भूमि धनकी खान है। इसमें नानाप्रकारके खेती, खानिज और उद्योगके लिए प्राकृतिक सामान है—उत्तम कोयला है, उमदा मिट्टीका तेल है, लोहे और लकड़ीकी उत्तमतासे इंग्लैण्डवा-लोंके मुँहमें पानी आ जाता है, सोना, चाँदी, ताँबा, टीन तथा अन्य अनेक रत्नोंकी भी कमी नहीं—तिस पर भी भारत मुखों मरे!" हालेण्डसाहबने सच कहा है कि " भारतवर्ष खानिजके कामों में लाभकारी उद्योगका अपरिमित स्थान है। प्रकृतिने इस देशको सब कुछ दिया है। ये पदार्थ केवल इस देशके लिए ही काफी नहीं हैं, बल्कि संसारमरके बाजारों में सुविधा और लाभके साथ बेचे जा सकते हैं। पर जब तक हम ऐसे उच्च मावके नवयुवकरत्न न पैदा करें जो वकालत और नौकरीके पेशकी तरह इस उद्योगमें भी तन्मय हों तब तक वह भारतका असीम धन गुप्त ही रहेगा है।" बाल साहबका कथन है कि " यदि भारतवर्ष संसारके अन्य देशों से अलग कर दिया जाय, या इसकी उपजकी रक्षा की जाय तो यह निश्चित बात है कि एक सुशिक्षित सम्य जातिकी सर्व आवश्यकताओं को भारत अपने ही अन्दरकी उपजसे पूर्ण कर सकता है।"

भारतके भी दिन थे जब इसका शिल्प-सामान रोम, यूनान, मिश्र, ईरान, अरव, जापान, चीन और इंग्लिस्तानमें घड़ाधड़ जाया करता था। उस समय इस देशमें दुर्भिक्षकी अधिकता नहीं थी। यह देश लक्ष्मीसे परिपूर्ण था। किन्तु भारतने समय पहचान कर काम नहीं किया। आत्मरक्षामें ढीला होनेसे मुसलमानी राज्यमें ही इसके व्यापारको धक्का लगा और अँगरेजोंके पधारते ही, इनकी सत्ताका सूत्रपात होते ही, भारतके व्यापारमें भयंकर परी-वर्तन होना आरम्भ हुआ। विदेशी हुकूमत, कूट-नीतिज्ञोंकी पालिसी और अभागे भारतकी अन्धकारमय मूखतासे इस देशके व्यापारकी जड़में कुठारा-धात होता गया। कलाकौशल और उद्योग-धन्धोंके साथ साथ लक्ष्मी भी खिसक कर इंग्लिण्ड पहुँच गई। बिटेनने भारतीय व्यापारको हर लिया, इस देशको कला-कौशल्य तथा सम्पत्तिहीन कर डाला। होश आने पर भी अभी हम अँगड़ाइयाँ ले रहे हैं।

सच तो यह है कि भारतका कुल न्यापार विदेशियों के हाथमें है। भारतके न्यापारका लाभ विदेश जाता है। रेल, तार, ट्रामवे, सोना, चांदी आदिकी खानं, मिट्टीके तेलके कारखानं, कोयला, सन, जन, नील, चाय, कहवा, कागज आदि सभीके कारखानों के मालिक अँगरेज हैं। भारतवासी या तो एजेण्ट हैं या दलाल। आटा पीसना, रुई दबाना हमारा काम है और उससे

<sup>\*</sup>T. H. Holland, Director-General of the Geological Survey of India.

लाभ उठाना अँगरेजोंका। आगे छपी हुई सूचीसे व्यवसायोंके मालिकोंका पूरा ज्ञान होगा।

| प्रधान | प्रधान | व्यवसायोंके | मालिक | ıİ |
|--------|--------|-------------|-------|----|
|--------|--------|-------------|-------|----|

| मयाग मयाग              | ज्यवलायाक माल | au 1 †               |
|------------------------|---------------|----------------------|
| नाम न्यवसाय।           | भारतवासियोंके | अगरेजों या अन्य      |
|                        | हाथमें।       | विदोशियोंके हाथमें । |
| वंगास ।                |               |                      |
| चायके खेत और कारखाने   | ३६            | 280                  |
| सनके कारखाने           | •             | ५०                   |
| सनके दबानेवाले कारखाने | षर            | 490                  |
| कलाके वर्कशाप          | 9             | ३०                   |
| कोयलेकी खानें          | , 89          | Ęo                   |
| विहार और उड़ीसा।       |               |                      |
| नीलके खेत या हान्टेशन  | 3 88          | 30%                  |
| कोयलेकी खानें          | 990           | ८६                   |
| लालके कारखाने          | ४६            | 2                    |
| संयुक्त प्रांत ।       |               |                      |
| लावके कारवाने          | ७५            | 33                   |
| छापेखाने               | ८०६           | 940                  |
| कालीनके कारखाने        | ९३            | 90                   |
| कपासी कारखाने          | ७२            | · · ·                |
| बम्बई।                 |               |                      |
| रेखवे वर्कशाप          | o             | १३                   |
| कलाके वर्कशाप          | 2             | 9                    |
| <b>छापे</b> खाने       | 88            | 30                   |
| कपासी कारखाने          | ३९६           | હવ                   |
| मद्रास ।               |               |                      |
| कहवेके खेत             | 30            | ८६                   |
|                        |               |                      |

Moral and Material Progress Reports.

|               |                          | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
|---------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| नाम न्यवसाय । | भारतवासियोंके<br>हाथमें। | अँगरेजों या अन्य<br>विदेशियोंके हाथमें। |
| रेलवे वर्कशाप | o                        | २३                                      |
| छापेखाने      | æ                        | 94                                      |
| पंजाब ।       |                          |                                         |
| रेळवे वर्कशाप | o                        | 38                                      |
| छापेखाने      | 25                       | હ્                                      |
| अजमेर, मार    | बाड़, आसाम, मैसोर आदि    |                                         |
| सोनेकी खाने   | o                        | ®.                                      |
| रवरका काम     | o                        | 30                                      |
| चाय           | ६०                       | 489                                     |

भारतवर्ष कम्पनियोंके लिहाजसे सब देशोंसे बहुत पीछे हैं। सब व्यापार विदेशियोंके हाथमें होते हुए भी अन्य देशोंके सम्मुख यहाँका व्यापार एक-दम गया गुजरा है। \*

| <sub>न</sub> देश। | कम्पनियोंकी संख्या | । वसूलशुदा सरमाया या पूजी, पौण्ड । |
|-------------------|--------------------|------------------------------------|
| इंग्लैण्ड ( U. K. | .) ४०,९९५          | २,०००,०००,०००                      |
| जर्मनी            | ५,०६१              | ६,८५,०००,०००                       |
| फ्रांस            | ६,३२५              | 4,80,000,000                       |
| रूस               | १,४७७              | २,६०,०००,०००                       |
| बेल्जियम          | १,३५८              | १,१५,०००,०००                       |
| नेदरलैण्ड्स       | ४,७४५              | 9,90,000,000                       |
| जापान             | ४,२१६              | ۵۷,000,000                         |
| स्विटजरलैण्ड      | २,७४५              | 60,000,000                         |
| हंगेरी            | १,८९६              | ४४,०००,०००                         |
| डेनमार्क          | १,८२३              | <b>३३,०००,०००</b>                  |
| भारत              | २,५८८              | ٥٥,००٥,٥٠٥                         |

जिस आबादींमें भारतमें ६६ लाख कपासके तकले हैं उसी आबादींके अन्य देशोंमें ११ करोड़ तकले हैं!

अमेरिकन फौलाद ट्रस्टकी पूँजी १५० करोड़ डालरकी है। ( डालर ३ रु० दो आनेका होता है) अमेरिकन दुवाको कम्पनीकी पूँजी १५ करोड़ डालरकी है। भारतवर्षमें १९०५ में १,७२८ कम्पनियाँ थीं, उसी समय हँग्लैंडमें ४०, ९९५ थीं। भारतकी कम्पनियोंका सरमाया ( पूँजी ) २,८०,००,००० पौण्ड और इंग्लेण्डकी कम्पनियोंका सरमाया २,०००,०००,००० पौण्डका था। अर्थात् हँग्लेण्डमें भारतसे १४ गुना अधिक कंपनियाँ हैं और उनका सरमाया भारतसे ७१ गुना अधिक है। ( देशोंकी जनसंख्या पर भी ध्यान देना आवश्यक है। ) इन बड़े देशोंकी तो बात ही निराली है; छोटे छोटे देश जैसे बेल्जियम, नीदरलेण्डस, स्विटजरलेण्ड, डेन्मार्क और कलके उठे हुए जापानसे भी भारतका न्यापार गया गुजरा है।

आजकल हर बातमें ( Survival of the fittest ) सुयोग्य और अयोग्यका झगड़ा चल रहा है। ज्यापारी संसारमें भी जीवन-संघर्षका रगड़ा जारी है। रेल, तार और जहाजके जमानेमें सारे संसारका मुकाबला है। सभ्य देशों में प्रत्येक जाति ( Nation ) में बड़ी सख्त और बेढब मुकाबलेकी मुठभेड़ है। अयोग्य शीघ्र ही सुयोग्योंको-अपना स्थान दे देता है। निर्वल, मूर्ष और अयोग्यकी मौत है।

भारतके अयोग्य व्यवसायपितयोंकी मृत्यु सिर पर नाच रही है। यूरोपके सुयोग्य व्यवसायपित सस्ते माल बनाकर यहाँ धड़ाधड़ भेजते हैं और हम अपनेको सारे संसारसे अधिक अनुभवी, साहसी, बुद्धिमान्, शासनमें निपुण, सत्यवादी और सबके उपर धनवान् व्यापारी समझे हुए मस्त सो रहे हैं।

जरा आप विचार तो करें कि जब भारतमें कलाओं से पदार्थ उत्पन्न कर-नेकी रीति नहीं, जब भारतके श्रमी, कारीगर, सेटसाहूकार अपिटत हैं, तब वे ऐसे देशोंका क्या मुकाबला कर सकते हैं जिनके एक एक कारखानेमें पाँच पाँच लाख श्रमी काम कर रहे हों! जो दो दो लाख घोड़ोंकी ताकतवाले हंजन चलाते हों! जो ४० हजार टन कैल्सियम कार्वाइड पैदा कर सकते हों! जो एक दिनमें १०००० टन गंधक तैयार कर सकते हों! जो १५० रसायनवेत्ता एक कारखानेमें परीक्षाओं के लिए रखते हों! क्या ऐसी जाति-यों के जीवन-संघर्षके मुकाबले लिए हम तैयार हो रहे हैं और अपने देशके बच्चोंको तैयार कर रहे हैं सूब याद रहे कि यह मुकाबला जिंदगी और मौतका है। यदि अब भी हम कारणको सुधारकर कार्य सिद्ध करनेमें कमर नहीं कसते तो हमारी मृत्यु निश्चित है।

# हमारे कृषक ।

भारतवासी मान बैठे हैं कि-

उत्तम खेती मध्यम बान । निखिद चाकरी भीख निदान ॥ और आलसी लोगोंके लिए है भी यही ठीक; क्यों कि व्यवसाय, व्यापार, शिल्पकारीमें कृषिकी अपेक्षा बुद्धि और हुन्नरकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। मन्द-बुद्धि, पुरानी रीतियोंके प्रेमी, अनुत्साही और भाग्यपर धन्ना देकर मर-नेके लिए तैयार रहनेवालोंको कृषिने उत्तम कोई काम नहीं हो सकता।

" जो देश केवल साधारण खेतीमें लगें होते हैं, उनमें मनकी मन्दता, शरीरका महापन, पुराने रीति-रिवाजों, विचारों और उत्पत्तिकी विधियोंके शित प्रेम और सम्यता, वैभव, समृद्धि, स्वतन्त्रताका अभाव पाया जाता है। दूसरी ओर जो देश व्यापारमें लगे हैं उनमें मानसिक और शारीरिक गुणोंकी उन्नतिके, निरन्तर उद्योगी बने रहनेके, मुकाबला करनेके और स्वतन्त्रताके भाव पाये जाते हैं: ।"

शिल्प-कला-कौशल और न्यापार ही जहाजी बेड़ोंकी मौलिक नीव हैं। व्यापारिक बेड़ोंकी रक्षार्थ सैनिक बेड़े बनाये जाते हैं। शिल्पीको माल बेचने तथा उसके लिए कचा माल प्राप्त करनेके अभिप्रायसे नथे देश, नई बसतियाँ, और नये नये बाजारोंपर अधिकार जमानेके लिए युद्धकी तैयारी करनी पड़ती है। अतः न्यवसायप्रधान देश सब प्रकार उन्नति करता रहता है। किन्तु कृषि-प्रधान देश अवनतिके गहरे गढ़ेमें जा गिरता है। इँग्लैण्डने न्यवसायकी वृद्धि करके ही सर्व जातियोंमें उच्च स्थित प्राप्त की है और भारतने कृषिके साथ न्यापारको भी न करते रहकर एक मात्र कृषक बन जानेके कारण अधोगित देखी है।

किसानोंको अलग अलग रहना पड़ता है, गाँव, वन, पहाड़ और घाटियों में जीवन व्यतीत करना पड़ता है, जिससे उचित शिक्षामें बाधा पड़ती है। किसानोंको अमण करनेकी जरूरत कम पड़ती है। वे अपने पैतृक खेतोंके कीड़े बने रहनेहीमे मस्त रहते हैं। प्रवास और संसार-अमणसे उत्साह, नवी-नता, ज्ञान, वीरता और स्वाधीनताकी वृद्धि होती है। कृषक राष्ट्रीय संस्था-

<sup>\*</sup> National System of Political Economy by F. List of Germany.

ओंके तत्त्वको नहीं समझते और शासन, न्याय, स्वतन्त्रता तथा निज अधिकारकी रक्षाकी गृढ़ बातों में अपना मस्तिष्क नहीं लगाते । प्रत्येक देशमें एक मात्र कृषिमें लगी हुई जातियाँ सदा दासत्वमें रही हैं । स्वेच्छाचारी राजे, सरदार या बाह्मण आदि सदा इन्हें पददलित करते रहे हैं । दासत्वका भाव लोगोंके रग व रेशों में भर जाता है । निदान वे इसीसे प्रेम करने लगते हैं और इससे उद्धार पानेका यत्न करना मूल सा जाते हैं !

व्यवसायसे आत्मविश्वास बढ़ता है। नित्य नये लोगों, नये व्यापारों, और नये अविष्कारोंका मुकाबला करके विजयके यत्नमें तत्पर रहना पढ़ता है; किन्तु कृपक ऋतु, वर्षा, ओला, बाढ़, और टिड्डी त्कानके अधीन रहते रहते प्रारब्धका अंधविश्वासी बन जाता है। सांसारिक उन्नतिमें बाधा डालनेवाले वेदान्तके भक्त तथा दैववादी उजड़े हुए भारतको कृषि खूब भली मालूम होती है। छोटे खेतिहरोंके इर्षा-द्रेपसे भारत भरम होता जाता है, तिसपर भी यहाँ कृपकोंकी संख्या बढ़ती ही जा रही है।

अमेरिका और जर्मन भी कृषि-प्रधान देश हैं: पर वहाँ—वहाँ ही क्यों सारे सम्य संसारमें—कृषिकी पदावर बढ़ रही है और कृषकोंकी संख्या कम होती जा रही है। अमेरिका और जर्मनीने व्यवसायको तिलांजुली देकर एकमात्र कृषिका आश्रय नहीं ले लिया है। वहाँ कृषि तथा व्यापार दोनोंकी उन्नति हैं। उन देशों में व्यवसायी अधिक और कृषक कम हैं। भारतमें कुल कृषक ही होते हैं । जैसे कालेजसे निकले हुए ग्रेजुएटोंको बकालत छोड़ दूसरा पेशा नहीं मिलता, वैसे ही दरिद्रताकी डिगरी लिये हुए साधारण भारतवासि-योंको खेती छोड़ कोई दूसरा काम ही नहीं मिलता। भारतमें प्रति सैकड़ा ७१, इंग्लेण्डमें ८, जर्मनीमें २८, और अमेरिकामें ३५ किसान हैं।

| 3/4 | देखिए, | और    | और    | देशोंमें | प्रति | सैकड़ा | कितने    | कितने | आदमी |
|-----|--------|-------|-------|----------|-------|--------|----------|-------|------|
|     | कि     | न मुर | इय मु | ख्य पेश  | ोंके  | करनेवा | ले हैं:- | -     |      |

|           | कृषि         | शिल्पव्यवसाय | <b>व्यापार</b> |
|-----------|--------------|--------------|----------------|
| इंग्लैण्ड | १२•६६        | 46           | 99.38          |
| अमेरिका   | ₹ <b>७</b> , | २४           | 9 €            |
| जर्मनी    | ३२°६         | ३७           | 99.13          |
| भारत      | ৬৭           | <b>ृ</b> २   | •              |

सन् १७९० में अमेरिकामें प्रति सैकड़ा ८८ कृषक थे; किन्तु १९०० में इनकी संख्या घटकर ३५ रह गई। जर्मनीकी भी यही अवस्था है। १८८२ में यहाँ प्रति सैकड़ा ४२ कृषक थे, पर १९०७ में ये घटकर २८ हो गये। इंग्लैण्डमें १८४१ में ३० आदिमयोंका (प्रति सैकड़ा) निर्वाह खेती पर होता था, पर १८७७ में ये घटकर १३ और १९०१ में कुछ ८ हो गये। प्रशंसनीय बात तो यह है कि इन देशोंकी खेतीकी उपज खूब बढ़ी है और यहाँके कृषक छाभ भी खूब उठाते हैं। उछटे, भारतमें कृषकोंकी संख्या भी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है और उधर खेतीकी पैदावार घट रही है—और कृषक भूखों मर रहे हैं। १९०१ में १२ प्रति सैकड़ा कृषक बढ़े और १९११ की मनुष्यगणनाकी रिपोर्ट देखनेसे विदित होता है कि १४ प्रति सैकड़ा कृषक बढ़े। भारतके प्रत्येक प्रान्त, राज्य, रियासत और कृोने कोनेमें यह दुरवस्था वर्तमान है। आगे दी हुई सूचीसे यह मछी भाँति विदित हो जायगा।

भारतके तीन चौथाई निवासी गाँवों में रहते हैं। यहाँ के गाँवों की संख्या लगभग ८ लाख है और कसवों तथा शहरों की संख्या कुल २३ हजार है। २ लाख या उससे अधिककी आबादीके शहर भारतमें कुल १० और इँग्लै-एडमें १४ हैं। एक लाख या अधिककी आबादीके शहर भारतमें ३०, इँग्लै-एडमें १४ हैं। एक लाख या अधिककी आबादीके शहर भारतमें ३०, इँग्लै-एडमें ४४, पचास हजार या अधिकके भारतमें ७७, इँग्लैण्डमें ९६। स्मरण रहे कि भारतकी आबादी ३१ ई करोड़ और इँग्लैण्डकी कुल ३ दे करोड़ है।

कृषिमें लगे हुए मनुष्योंकी संख्या की हजार।\*

| नाम प्रान्त | सन् १८९१ | 3903  | 3633 |
|-------------|----------|-------|------|
| आसाम        | ८६३      | 844   | ८६०  |
| बंगाल       | 000      | ७६६   | ७६२  |
| बिहार       | ६९४      | 688   | 929  |
| मध्यप्रदेश  | ६७४      | ७०६   | 969  |
| बम्बई       | ६१३      | ६०७   | ६७३  |
| बर्मा       | ६३५      | ह ७ ३ | ७०३  |
| कुर्ग       | ७४७      | ८२४   | ८२५  |
| मदरास       | ६००      | ६९१   | 909  |

All India Census Reports 1901 & 1911.

| ~~~~ |
|------|
| ६०१  |
| ७३३  |
| ६५४  |
| ६३४  |
| ६१९  |
| ७९६  |
| ७३०  |
| ६४७  |
| ७१६  |
|      |

Agriculture is increasing. The number of both Zamindars and tenants has risen in the last decade—A. I. C. R. 1911.

भारतके ताल्लुकेदार या जमींदारोंका नाम तो कृषकोंकी संख्यामें आ नहीं सकता। ये लोग कृषक तो केवल उसी स्थान तक कहे जा सकते हैं जहाँ तक 'सीर 'या 'खुदकाइत' करते हैं, अन्यथा ये तो सरकार और काइतकारके बीचके जाबिर कमीशन एजेण्ट हैं। इनका काम तो केवल काइतकारोंको लात जूते लगा कर लगान वसूल करना है—बस! काइतकारोंको उजाड़ देना ही इनका काम है। वेचारे सच्चे काइतकारोंके पसीनेकी कमाई पर भारतसरकार और इसके एजेण्ट मजे उड़ाते हैं और ये अनाथ सब कुछ पदा करके दूसरोंके हवाले करके आप जिन्दगीके दिन गिनते हैं। इनकी दुर्दशाका संक्षिप्त वृत्तान्त लिखते हुए भी कलेजा फटा जाता है।

# ×एक कुरमी काश्तकार।

जर्जर कमजोर, चेहरेसे जान पड़ता है कि उसे पेटभर अब नहीं मिलता। एक फटे बिछौने (कथरी) के सिवा घरमें कोई गरम कपड़ा नहीं है। लगान दे देनेपर जो कुछ अब बच गया है उसका हिसाब लगानेपर सालभरके खर्चके लिए काफी न होगा।

## एक अहीर कृषक।

कोई गरम कपड़ा घरमें नहीं है। उसने दो रुपये सैकड़ा मासिक सुद पर १४ रुपये कर्ज लिये हैं। साल भरमें अदा हो जानेकी आशा है।

<sup>×</sup> From Prosperous British India page 428.

## घोसी काश्तकार।

काइतकारी और चरवाही करता है। उसके खेतमें अनाज १२ रुपये सात आनेका उपजा और १४ रु० उस खेतका लगान है। यह पूलने पर कि फिर खेत क्यों जोतता है उसने कहा कि मवेशियोंके चारेके लिए।

## लोनियाँ।

उमर ३० वर्ष, काश्तकारी करना है। लगान हमेशा कर्ज लेकर अदा कर देता है और अफीमकी दादनी मिलनेपर कर्ज अदा कर देता है। ५ वर्ष पहले एक कुआँ बनवाया था। अच्छा तन्दुरुस्त है और औवल नम्बरका काश्तकार समझा जाता है। पूछा गया कि बैलोंको दाना क्यों नहीं देते ? जवाब दिया कि आदमियोंको मिलना नहीं बैल कहाँसे पावें ?

#### कलवार ।

कोई गरम कपड़ा नहीं है। कहता है कि दिनको अकसर भूखा रहता हूँ, रातको पेट भर खाता हूँ।

### पासी।

चौकीदार और काइतकार । कोई गरम कपड़ा नहीं है । कहता है कि १० मन गहुका खर्च मेरे घरमें है । अर्थात् उसके यहाँ आमदनीस ज्यादा खर्च है।

#### चमार।

चमारी और काश्तकारी। उमर ५० वर्ष। छः पुश्तसे उसी गाँवमें खेती करता है। आज कल पेटभर खाना नहीं मिलता, सिर्फ फसल कटनेपर पेट भरता है। फसल कटनेके दो महीना पहलेसे खानेमें कमी पड़ जाती है। दुबला और दरिद्री दिखाई देता है।

इस तरह ३० काइतकारोंकी जाँच करनेपर २२ काइतकार ७९७ रुपयेके कर्जदार निकले। इस पर सूद २०२ रुपया हुआ (अर्थात् १६ असल और ४ सूद-सवाई हुण्डी)। इनके खान्दानोंकी आमदनी मिलाकर औसत निकालनेसे १० रुपया साल प्रति जन होता है। १७ खान्दानोंमें कुछ बचत हो जाती है, १३ में खानेकी कमी पड़ जाती है।

\* इसी तरह मिस्टर गार्टलनने १३ काश्तकारोंकी जांच करके उनकी आम-दनीकी औसत प्रति जन प्रति वर्ष ८ रुपया बताई है। उस समयके अन्नके

<sup>\*</sup> Prosperous British India page 428—430

भावसे एक युवाके खानेका खर्च २३॥) और बच्चेका १४) रु॰ होता है। इससे साफ जाहिर है कि उनको पेटभर अन्न नहीं मिछता थीं।

× १८८८ ई॰ में जब अन्नका भाव रुपयेमें १७ सेर था, मिस्टर कुक कले-क्टर बहादुर एटाने लिखा है—"एक काश्तकार—जिसके पास एक जोड़ी बैल है, और एक कूआँ है—५५ एकड़ जमीन जोतता बोता है। उसका हिसाब यह है,—

|                    |                   |          | रुपया-आना-पाई |
|--------------------|-------------------|----------|---------------|
| कुल अन्न आदिका मू  | त्य खरीफकी फसलमें |          | 356-6-0       |
| " " "              | , रवीकी फसलमें    |          | 68-6-0        |
|                    | जोड़              | -        | 538-0-0       |
| खेतका लगान दिया,   | •                 |          | 94-0-0        |
| खेत बोनेके लिए बीज |                   | ***      | 13-0-0        |
| जोताई, सिंचाई, कट  | ाई आदि,           | • • •    | 99-90-0       |
|                    |                   | कुल वर्च | 989-90-0      |
| आमदनी              | ₹ 98-0-0          |          |               |
| 2                  |                   |          |               |

खर्च १६७**-१**०-०

बाकी ४६—६-० हाथमें रहा ४६-६-०"

एक छोटा खान्दान ५ आदिमियोंका अर्थात् स्त्री पुरुष और ३ बच्चोंका मान लिया जाय, तो उनके सालभरके खानेका खर्च पूर्वोक्त अन्नके भावसे ५४ रु० होता है। और हैं सिर्फ ४६ रु० ६ आने। वस्त्र और गृहस्थीका कुल खर्च छोड़ दिया जाय तो भी खानेमें ७ रु० ५ आनेकी कभी होती है। काइतकारोंपर आक्षेप किया जाता है कि वे नये ढंगसे खेती नहीं करते, साइन्सकी रूसे खाद नहीं डालते। उन पर तोहमत लगाई जाती है कि वे खाद (गोवर) से रोटी बनाते हैं, उसे जलाकर आग तापते हैं, बैलोंको पेटभर खिलाते नहीं, उनसे ज्यादा काम लेते हैं, खेत हरसाल बोते हें, यदि एकआध सालका नागा देकर बोयें तो पैदावार बढ़ जाय। इन्हीं सब कारणोंसे खेतोंकी पैदावार बढ़नेके बदले यहाँ घट रही है।

<sup>×</sup> Prosperous British India.

" संयुक्तप्रान्तमें जहाँ गेहूँ अब भी बहुत होता है, अकबरके वक्तमें फी एकड़ ११४० पौण्ड पैदा होता था, परंतु अब वहीं फी एकड़ कुछ ८४० पौण्ड पैदा होता है। इंग्लैंडकी पैदावारका औसत फी एकड़ १७०० पौ० है और भारतवर्षका कुछ ७०० पौ० ‡।"

यह सर्वथा सत्य है, पर कुसर किसका है ? क्या आप उन जाहिल काइत-कारोंसे यह उम्मीद रखते हैं कि विज्ञान (Science) के मताबिक खाट डालेंगे. जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि लकडी खरीद कर जलांवें और मामुली गोबरकी खाद बचाकर खेतोंमें डालें १ ७ रु० १० आनेकी कमी अभी खानेहीमें है. \* २५ फीसदी सुदका कर्न महाजनका है, फिर वे दामी नये औजार और कल पूर्जे कैसे खरीदेंगे ? इन्हींसे क्या आपकी आशा पूर्ण होगी कि अमेरिका और जर्मनीकी तरह बिजलीके पावरसे खेती हो ? आप कह सक-ते हैं कि बड़े बड़े जमींदार इसे क्यों नहीं करते ? पर उनमें भी तो प्राय: सभी अनपढ़ हैं। फिर उनका काम खेती करना नहीं है; वे तो सरकार और काइत-कारोंके बीचके कमीशन एजेण्ट हैं। काश्तकारोंको सताकर लगान वस्रल कर लेना उनका काम है. वे चाहे मर जायँ, या भाग जायँ इससे कुछ मतलब नहीं। केवल मदरास प्रांतसे २ लाख काइतकार भाग कर नैटाल आदि चले गये हैं +। १९००-०९ मे भारतसे १.३३.१२६ कुळी विदेश गयेimes। काश्तकारोंके सुधारके लिए पचासों बरस चाहिए। उन्हें पढाना है, उनका कर्ज अदा करना हैं. उनको जरूरतके माफिक नये नये औजार देना है, कुसमय पर उन्हें कपड़ा और खाना देना है, उन्हें हर तरहपर यह जता देना है कि उनका पूछनेवाला. उनकी सहायता करनेवाला कोई मौजूद है। जमींदार और देशके राजा, जब

<sup>†</sup> Hon. M. M. Malaviya 1.

<sup>\*(1)</sup> See special legislation in the Punjab to prevent money-lender becoming universal land-owner.

<sup>(2) &</sup>quot;In 1900, in Surat, 85 per cent of the year's revenue was paid to the Government direct by the money-lenders."—Pros. British India.

<sup>+(3)</sup> Protector of Emigrants.

<sup>×(4)</sup> S. A. B. I. 1899 to 1910 pages 2-7.

हर तरह पर उन्हें उठानेका यन्न करेंगे तब सुधार होगा। और नहीं तो जो दशा इस समय काइतकारोंकी है, वही दशा यदि कुछ दिनोंतक और रही तो अवश्य ही इस जातिका सर्वनाश हो जायगा, और यहाँ विदेशी छोग आकर बसेंगे।

# मजदूर।

देहातों में पैसेके बद्छे अन्न मजदूरी में दिया जाता है।

"ताल या बाँघसे दोग्ला चलाकर खेत सींचनेवालेको १॥—२॥ सेर तक, कुएँपर मोट चलानेवालेको १॥—२, निरानेवालेको १॥—२ सेर और खपड़ा छानेवालेको ५ पैसेसे ८ पैसे तक मिलता है। औरत और लड़कोंको मर्दोंकी आधी मजदूरी मिलती है \*।"

दिनभर काम करनेवाले मर्दकी ख़ुराक २४ घण्टेमें १ सेर, स्त्रीकी ३ पाव और ब्रन्डकेकी २ पाव रक्ली गई है।

दुखिया, देहाती मजदूर है। ३ लड्क्ने और एक छी मिलकर ५ प्राणियोंका उसका परिवार है। वह पुरवट हाँकता है, उसकी छी मोट उलटती है, और वड़ा काम करनेलायक लड़का, खेतोंमें कियारी काटकर पानी पहुँचाता है। सब मिलकर ४ सेर अन्न रोज कमाने हैं। २ सेर खाते हैं, एक सेरसे नमक, तेल, तम्बाकू और गोदके बच्चेके लिए दूध मोल लेते हैं, बाकी एक सेर बचाते हैं।

देहातों में हमेशा काम नहीं मिलता, फसल फसल पर मिलता है। वे ८ महीने काम करते हैं, चार महीने बैठे रहते हैं। सालभर खानेके लिए १०८० सेर अन्न चाहिए और ये कमा सकते हैं सिर्फ ९६० सेर, अर्थात् १२० सेरकी कमी पड़ती है। ४० दिनके खानेका सामान घटता है। इसकी पूर्ति यों होती है कि ८० दिन वे आधा पेट खाकर बसर करते हैं।

बोझा ढोनेवाले कुली ३ से ४ आने रोज कमाते हैं। ठेला खींचनेवालोंकी आमदकी भी यही औसत है। लोहार, सोनार, वढ़ई, दर्जी, हजाम किसीकी आमदनीकी औसत ४ आने रोजसे ज्यादा नहीं पड़ती। वाज बढ़े शहरोंमें शायद इससे कुल ही ज्यादा औसत पड़ती हो, पर उसके साथ ही वहाँ रह-नेका भी खर्चा ज्यादा है।

<sup>\*</sup> Prosperous British India P. 424.

दो रूपये महीना और खाना पाकर खिदमतगार खुशीसे काम करते हैं। ५ रूपये महीनेमें ५ फीट ६ इंचका लम्बा जवान २४ घण्टे हाजिर रहेगा। देहाती चौकीदारोंकी तनख्वा २॥।) रु० है। सिवा हिन्दुस्तानके और किसी भी देशमें बेगारका दस्तूर नहीं है। अर्थात् आप जितने आदमी चाहिए पकड़ छीजिए, उनसे काम कराइए और मजदूरी एक पैसा न दीजिए। पुलिस-वाले. तहसीलवाले. दौरेपर जानेवाले अमले हमेशा बेगारका काम लेते हैं।

महोंकी तो यह दशा है, अब औरतोंकी तरफ आइए। कहारिन गहरे कुएँसे पानी खींचकर घरघर पहुँचानेके लिए ( एक हण्डा रोज ) एक आना महीना पाती है। ३० हण्डा पानीकी मजदूरी एक आना हुई ! कोई औरत ३० हण्डे रोजसे ज्यादा नहीं खींच सकती, तब एक आना रोज पड़ा । मालिन घर घर फूल पहुँचानेके लिए एक आना महीना पाती है। इसी एक आनेमें ३० पुड़िया फूलोंकी कीमत भी शामिल है। आटा पीसनेवालीको १ पैसेमें २ सेर गहूं पीसना होता है। कण्डे और लकड़ी बेचनेवालीं, ५-६ मीलसे लकड़ियाँ ढोकर लाती हैं, तब ४-५ पैसे नफेके मुश्किलसे बचते हैं। तरकारिवालीको यदि किसी दिन ४ पैसे बच जायँ तो बहुत हैं। मंगिन नेहायत गन्दा काम करती है, और आँधी पानीमें नित्य आती है, फिर भी इस गन्दी और कडी मेहनतके लिए, फी आदमी दो पैसे महीना पाती है।

# सरकारी रिपोर्टद्वारा मज़दूरीकी शरह।

सन् १९०४ ई०।

खेतका काम करनेवाला मजदूर।

पटना,—५॥) रु॰ महीना।

कानपूर,—३॥।) से ७) तक।

फेजाबाद,—४) रु॰ महीना।

मेरठ,—४॥) रु॰ महीना।

जबलपूर,—३) से ४) रुपया महीना।

आगेके पेजमे छपे हुए नकशेसं मामूली तौर पर काम करनेवालोंकी संख्या-

" लोघा, आयु ६२ वर्ष, आमदनी १६ रुपये साल । उसकी लड़की आटा पीसकर ११ रुपये ४ आने साल कमाती है । लड़कीकी शादीमें ६ रुपये खर्च पड़े । गरीबीकी वजहसे उसे डोला (लड़कीको लड़केके घर ले जाकर वहीं ब्याह देना ) देना पड़ा।" — विलियम डिग्बी।

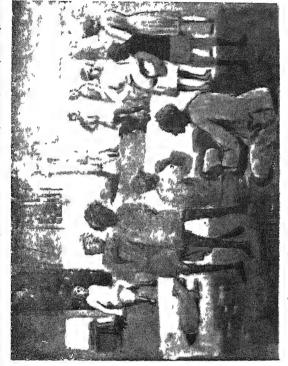

" जिसकी पोटलीमें एक दुकड़ा गुड़का वैघा है वह दूसरे छड़कोको अभिमानसे दिखाकर खाता है।" (देशदर्शन पृ० ७८)

J A. P. W.



" पाँच रुपये महीनेमें ५ फीट ९ इंच लम्बा जवान २४ घंटे हाजिर रहेगा।"

(देशदर्शन पृ० ७४)

" १७३ जनके लिए घरमें सिर्फ १० कम्बल, १६ रजाई और २४ विछावन, अर्थात् १४७ के लिए ओढ़नेका कोई उचित वस्त्र नहीं—और जाड़ा कटा।"
" ७१ जनके लिए ८ कम्बल, २ रजाई और ५ विछावन।" मि॰ गर्टलन ।
" १७७ आदिमयों में ९९ चारपाईयां थी और दूसरी जगह ७१ आदिम-

यों में ३२ थीं।" –मि॰ गर्रलन ।

काम करनेवालोंकी संख्या।

| -नाम पेशा                     | काम करनेवा     | क्रांच्या च्यान्या | काम करनेवालोके<br>परिवारकी संख्या<br>जिनका निर्वाह |  |
|-------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------|--|
|                               | स्त्री         | पुरुष              | उसी पेशेकी आम-<br>दनीसे होता है                    |  |
| सरकारी दफ्तरोंके बाब्         | 180            | १०८५७३             | ३८२७१९                                             |  |
| रेळवे नौकर                    | ३३२५           | २०७८३५             | ५०३९९३                                             |  |
| डाक, तार और टेलीफोन           | 305            |                    | १५५३७३                                             |  |
| शिक्षाविभागमें मास्टर आदि     | 99999          | 360453             | ४९७५०९                                             |  |
| कांस्टेबल आदि                 | ६९९            | ३००५०९             | ७८४७४५                                             |  |
| गाँवके सरकारी चौकीदार आ       | <b>५३</b> ५६   | १२४३१३             | ४१८३०९                                             |  |
| जमींदार(Rentreceivers)        | ६१५१९३३        | १४३७७९६५           | ४५८१६७३                                            |  |
| काइतकार (Rent Payers)         | 19006346       | ३४०२६९२८           | १०६८७३५७५                                          |  |
| काश्तके मजदूर और नौकर         | ९४५४७३४        | १०६७४०८१           | <b>३</b> ३५२२६८२                                   |  |
| हज्जाम                        | १७३९७४         | ८४९९५८             | २३३१५९८                                            |  |
| पानीभरनेवाले कहार             | २५५१३९         | ३८७०२              | १०४८५७५                                            |  |
| खिद्मतगार                     | <b>५२</b> ३६६८ | 3333835            | २९४३८८१                                            |  |
| घोबी                          | ४७८९७६         | ६३०२८८             | २०११६२४                                            |  |
| भंगी                          | २९९२४८         | 863063             | १५१८४२२                                            |  |
| आटा पीसनेवाले, धान कूटने-     |                |                    |                                                    |  |
| वाले                          | ९१९०१९         | 93363              | १५१८९१८                                            |  |
| गोबरके कण्टे और जलानेकी       |                |                    |                                                    |  |
| लकड़ी बेचनेवाले               | २५७६९३         | १८३८१३             | ७२५०९६                                             |  |
| चुड़ी सिंदूर मिस्सी बेचनेवारे | १००६६१         | ł                  |                                                    |  |
| पण्डे और पुरोहित वगैरह        | १७८६५६         |                    | 3 1                                                |  |
| भीख माँगनेवाले फकीर           | ८६०६३६         | १५७२४७९            | ४२२२२४१                                            |  |

" औरतोंकी दशा, कपड़ोंके वास्ते और भी बुरी है। १०० मेंसे ९० औ-स्तें बिना चहरके दिखाई देती हैं। वे एक सूती छहँगा, उसपर एक छोटी ओढ़-नी और एक चोछी पहनती हैं और इसीसे जाड़ेकी रातें भी काट छेती हैं।" —विख्यिम डिग्बी।

मिस्टर वोवायज किमइनर साहब सीतापुरने एक गाँवके २० खान्दानोंकी जाँच करके सिद्ध किया है कि एक युवा पुरुषके खानेका खर्च १४ रुपये ८ आने और छड़केका ७ रुपये २ आने हैं। संयुक्त मान्तके सेन्ट्र जेलमें खिलानेका खर्च १८ रु० १ आना पौने नौ पाई, डिविजनल जेलमें २४-६-१० और डि० जेलमें १५-८-११॥ है। इसीसे वे लिखते हैं कि " हमारे केदियोंका स्वास्थ्य जेलखाना छोड़नेके वक्त ज्यादा अच्छा रहता है, बनिस्वत उसके कि जब वे जेलमें दाखिल होते हैं। " और ठीक भी यही है। इसी लिए हिन्दुस्तानी गुण्डे जेलको ससुराल कहा करते हैं। कैसा अन्धरे है।चोर, और बदमाश जेलमें पेटभर अन्न पावें, और दिनभर मेहनत करनेवाले मजदूर तथा आटा पीसनेवाली औरतें शामको आधा पेट खाकर सो रहें! शोक!

हम पहले दिखला चुके हैं कि भारतवासियोंकी आय प्रतिजन और प्रति-वर्ष १३ शिलिंग है। इसी १३ शि० में खाना, कपड़ा, शादी, गमी आदिके कुल खर्च सालभर चलाने पड़ते हैं।

भारतसरकारको कैद्खानेके कैदियोंको खिलानेमें २ पौण्ड १३ शि॰ ५ पैन्स प्रतिजन खर्च करना पड़ता है। नौकराना ( Establishment ) छोड़कर वस्नादि और खानेका खर्च प्रति कैदी ३ पौ॰ १६ शि॰ है। \*

अर्थात् केदी और स्वतंत्र (Free men) हिन्दुस्तानियोंके खर्चमें तीन पौण्ड तीन शिलिंगका फर्क है। तब किसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा-केदियोंका या स्वतन्त्र भारतवासियोंका ? उनका, जिनके लिए प्रतिवर्ष प्रतिजन ५७ रुपये खर्च होते हैं, या उन कंगाल अभागोंका जिन्हें पौने दस रुपयेमें साल बितानी पड़ती है ? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण नीचे मौजूद है:—

## मृत्युसंख्या प्रति १००० जन ‡।

<sup>\*</sup> Statistical Abstract British India 1899—1909, Page 44. ‡ S. A. B. I., 1899—90, pages 42 and 228 to 237.

१९०४, १९०५, १९०६, १९०७ ई० स्वतन्त्र लोग ३३.०५ ३६.१४ ३४.७३ ३७. १८ परतन्त्र, जेलके केदी १८ १९ १९ १८

पायनीयर ( Pioneer ) लिखता है-" British people who are living in extreme poverty.....at one hundred millions. "अर्थात् " दस करोड़ भारतवासी निहायत दर्जेंके गरीव और कंगाल हैं।"

फिर वही पेपर मि॰ धीयर्सन ( Grierson ) के नोटपर रिमार्क लिखता है—" जिला गयामें करीब करीब सब मजदूरोंको और १० फी सदी काइतकार या कुल ४५ फी सदी मनुष्योंको पेटभर अन्न और टीक वस्न नहीं मिलता । गयाके जिलेमें कोई खास त्रुटि नहीं है। जो हालत गया जिलेके मजदूरोंकी है, वही समस्त भारतकी। इस द्विसाबसे भी यह सिद्ध हुआ कि १० करोड़ भारतवासी भूखों मरते हैं \*।"

दुनियाँका सबसे प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल, लेन्सेट ( The Lancet, June 1901 ) लिखता है—" पिछले दस वर्षोंमें भारतमें एक करोड़ नब्बे लाख आदमी भूखसे और दस लाख आदमी प्लेगसे मरे हैं।"

सारी दुनियाँमें सफर करके नोट लिखनेवाले जगद्दिख्यात माननीय मिस्टर कालिन्स (Collins) न्यूजीलैण्डके घोर दिरद्र वहिशयोंकी गिरी हुई दशा दिखाते हुए कहते हैं कि—" वे ऊँचेसे ऊँचे दरख्तपर शहदके लिए या छोटी छोटी चिड़ियाँ पकड़नेके लिए चढ़ जाते हैं + । '' इसी तरह प्रसिद्ध पर्यटक कैप्टन कुक (Capt. Cook) ने लिखा है कि—" वे कोई चीज खराब नहीं गिनते। बाज जहाजपर आकर कूड़ेखानेसे हड्डी ले जाते हैं कि उसे उवालकर शोरवा बनावें।"

इन वहिशयोंको हिन्दुस्तानके कोल भील और मुसहरोंसे मिलाइए और देखिए कि किसकी दशा अधिक शोचनीय है।

शहद निकालना तो यहाँ कोई बात नहीं है, ये ८० फीट ऊँचे ताड़के दर-स्तसे नित्य ताड़ी उतार लाते हैं। मैंने इन्हें साँपका सर काटकर बाकी धड़

<sup>\*</sup> P. B. I., page 84.

<sup>+</sup> Collins' Account of N. S. W., Page 549

भून कर खा जाते देखा है। एक बार एक कोलिनको एक सड़ी भीगी लकड़ीसे लम्बे कीड़े निकाल कर और उन्हें भून कर लड़केको खिलाते हुए देखा है। प्रजनेसे मालूम हुआ कि बचा २४ घण्टेसे भूखा है और उस अभागिन कोलिनको तीन दिनसे किसी तरहका आहार नहीं मिला है—उसे कीड़े मकोड़े भी न मिले कि भूखकी दाह बुझावे! याद रखिए कि यह कहतका या अकालका काल नहीं था।

एक ब्रिटिश कर्नलने टाइम्स आफ इण्डियामें लिखा था कि—" हिन्दुस्तानमें कहतके जमानेमें भैंने अपनी आँखों एक तरहका पत्थर पीसकर भारतवासी-योंको खाते देखा है। इससे वे बीमार हो जाते थे और मर भी जाते थे; पर किया क्या जाय, वहाँ खानेकी वस्तुका अभाव था \*।"

माननीय केयर हाडीं धनाड्य बनारसेके देहाती मदरसों में मोटर हारा एका-एक पहुँच कर देखते हैं कि एक मदरसेमें प्रधान मास्टर एक अत्यंत मैली धोती, आधी पहने और आधी ओहे हैं, जो कई जगहसे फटी है। आप भोजन करने जा रहे हैं। सामने खाना निकाला गया। पूछनेसे मालूम हुआ कि बाज-रेका भात, मटरकी दाल और ऑवलेका चोखा बनाया है। दिनरातमें एक बार खाते हैं; सुबह और रातको कुछ दाना आदि खा लेते हैं। दूसरे स्कूलमें पानी पीनेकी छुटी हुई है। लड़के मैली पोटलीमेंसे कुछ निकाल कर खा रहे हैं। पह सब वह अन्न है जो पक्षी या पद्य खाते हैं। जिसकी पोटलीमें एक टुकड़ा गुड़का बंधा है वह दूसरे लड़कोंको अभिमानसे दिखा कर खाता है!

दावतों में पत्तलों पर जो कुछ जूठी चीजें बच जाती हैं, उन्हें बारी या हजाम ले लेते हैं। खाली पत्तलें सड़कपर फेंकते ही कुत्ते और भुकमरे दोनों एक साथ टूटते हैं, और भुकमरे कुत्तों के मुँहसे रोटीके दुकड़े छीन लेते हैं! रेलके प्लेटफार्मसे गाड़ी खुलने पर भी यही दश्य देखनेमें आता है। कुत्ते तेजीसे दौड़कर रबड़ी या दही लगे हुए दौनें चाटने लगते हैं तबतक भिखमंगे पहुँच कर उनसे लड़कर उसे स्वयं बड़ी चाहसे चाटते हैं! क्या दशा है! कुत्ते और दारिह हिन्दुस्तानी बराबर हैं! जो ब्राह्मण पूज्य थे, जिनके चरणोंकी रज लोग माथे पर लगाते थे वे ही अब भोजके दिन बिना बुलाये दर-

<sup>\*</sup> P. B. I., page 117.

वाजेपर आकर खानेके लिए धन्ना देते हैं। कोई कोई तो सिर पटक कर और रुधिर बहाकर खाना लेते हैं।

हर शहरमें मिशन-अनाथालय हैं। हजारों बच्चे हर साल र्पादिरयोंको मुफ्त सैंपि जाते हैं। हजारों बच्चे बिक जाते हैं। किस लिए र माता पिता सिर्फ पेटके दु:खसे, अपने हृदयखण्डोंको अपने जीते जी अलग कर देते हैं।

पूर्वोक्त बहुतसी बातें आगे अकालके साथ दोहरा कर दिखाई गई हैं, पर इसके लिए में पाठकगणसे क्षमा न माँगूँगा,—

> Once printing may not suffice, Though printing be not in vain; And the memory failing once or twice, May learn, if we print again.

अभिप्राय यह कि यदि किसी विषयका दोबारा लिखना व्यर्थ न हो तो उसका एक बारका लिखना ही काफी नृहीं है। यदि हम उसे दोबारा लिख दें तो एक दो बार पढ़कर भूल जानेवाली स्मरणशक्ति उससे लाभ उठा सकती है।

आप कह सकते हैं कि हिन्दुस्तानी आलसी होते हैं। वे यदि मेहनत करके काम करें तो अवस्य सुखी रहें। बात ठीक ह, लेकिन अधिक हिन्दुस्तानी मेहनतसे भी कभी नहीं डरते। मजदूर सुवहसे शामतक कसकर मेहनत करते हैं, सारा दिन खेतकी मिट्टी खोदा करते हैं, तिस पर भी उन्हें शामको रूखी रोटी और शोरबेके बदले माड़ यानी वह पानी जिसमें चावल उवाला जाता है मयस्सर नहीं होता। यहाँ काम करनेवालोंकी या मेहनतकी कमी नहीं है, कमी कामकी और पूँजीकी है।

विलायतमें मजदूर और छोटे दर्जेंके लोग काम करके इतना पदा कर लेते हैं कि खर्चके अलावा अच्छी रकम वचा लेते हैं; किन्तु हिन्दुस्तानी लोग कड़ी मेहनत करके भी पेटभर खा तक नहीं सकते।

एक अच्छे सालमें जब पानी समय समय पर अच्छी तरह बरसा है और टिड्डियाँ पत्थर आदि किसी चीजसे लेतीमें विझ नहीं पड़ा हे, उस सालमें— हिन्दुस्तानकी कुल कटी हुई फसलका मूल्य २५८ करोड़ रुपया अर्थात् १७२, ०००, ००० पौण्ड हुआ है। इँग्लैंडके कुली, मजदूर और औसत दर्जेंके क्लार्क आदिकी बचत, जो उन्होंने घरके अलावा बेंकमें जमा की ३२,२१,४६, ४२३ पोंड है। यानी हॅंग्लैंडवालोंकी बचत हमारे कुल काइतकारोंकी सम्पत्तिसे भी अधिक है। \*

विलायतमें मजदूर १०० रु० से अधिक और अमेरीकामें २०० रुपये तक कमा लेते हैं। प्रोफेसर महेशचरणसिंहजी जब अमरीकामें पढ़ते थे तब दिनको कुछ घण्टे काम करके इतना कमा लेते थे कि वहींकी कमाई हुई रकमसे पढ़ते थे, और अपना सारा खर्च चलाकर माताके पास घर भी कुछ भेज देते थे।

विलायतमें काम करनेको आदमी नहीं मिलते। बढ़े बड़े लोगोंको अपना कुल काम खुद करना पड़ता है, ठीक उसीका उल्टा यहाँ है कि दो रुपये महीने पर आपका बहुतसा काम हो जाय, चाहिए तो मुफ्तमें भी काम करा लीजिए। इससे ज्यादा और क्या चाहिए ?

इससे क्या सिद्ध हुआ ? यह कि यहाँपर काम करनेवाले ज्यादा और काम कम है। काम करने और करानेवाले दोनों महादरिद्ध हैं। काम करानेवाला ज्यादा दे नहीं सकता और काम करनेवाला जितना पाता है उसीको गनीमत जानकर, टूट पड्ता है।

यहाँपर ५० लाख भिखमंगे हैं, जो काम कुछ नहीं करते, सिर्फ भीख माँगकर खाते हैं। विलायतमें यदि कोई इस तरह पर भीख माँगे तो उसको सजा हो जाय। अमरीकामें कोई बिना ३०० रुपया दिखाये जहाजसे उतर नहीं सकता, इस लिए कि ऐसा न हो कि वह भीख माँगना शुरू कर दे।

हिन्दुस्तानकी ऐसी तो दुर्दशा है कि यहाँपर मजदूर बेगार यानी सुफ्तमें काम कर सकते हैं, दो रुपये महीनेपर काम करनेवाले नौकर मिल सकते हैं, यहाँकी आमदनी फी आदमी दो पैसे रोजकी है, ५० लाख आदमी मीख माँगते हैं, १० करोड़ काइतकार आधा पेट खाते हैं और ४ करोड़ भूखोंसे मरते हैं, तिसपर भी यदि लड़का पैदा होनेपर शहनाई न बजे तो ताली पिट जाय, बड़ी हतक हो जाय! जब हम, हिन्दुस्तानकी आबादी २ करोड़ बढ़ी देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, फूले नहीं समाते; मानो यह बढ़ाव, हमारे

<sup>\*</sup> P. P. B. I. foot-note, Page 65

अभ्युदयका मुख्य चिह्न है।—कुल तकलीफ मिट जायगी, दुःख-दारिद्य सब दूर हो जायगा।

पर विचारपूर्वक देखा जाय तो उल्टा ही ज्ञात होता है। ये नये दो करोड़ हवा खाकर तो जीवेंगे नहीं। दूध, अन्न, वस्त्र आदि सभी चीजें इनके लिए भी अवश्य चाहिए। तब आबादी बढ़नेके मुताबिक, उसी हिसाबसे, खाने-पीनेकी चीजें भी जरूर महँगी होंगी। काम नहीं बढ़ा, काम करनेवाले बढ़े, इससे जहाँ बीस रुपयेकी एक जगह खाली होनेपर ५० अर्जियाँ पड़ती थीं, वहाँ अब ७० पड़ेंगी। ५० लाख भीख माँगकर खाते थे, तो अब एक करोड़ भीख माँगगेगे। जहाँ १० करोड़ पेटभर अन्न नहीं पाते थे, वहा अब १२ करोड़ हो जायँगे। यदि पहले ४ करोड़ भारतवासी भूखों मरते थे तो अब ६ करोड़ मरेंगे।

जब इस देशकी ऐसी भयानक देशा है, ऐसी शोचनीय अवस्था है, तब यदि पित्र भारतमें न्यभिचार, जुर्म और नशेबाजी बढ़ती जाती है तो इसमें आश्चर्यकी बात क्या है ? जब अस महँगा है और मजदूरीकी दर इतनी नीची है कि दिनभर काम करनेपर भी पेटभर अस नहीं मिलता, बीमार होनेपर कोई पूछनेवाला नहीं मिलता, दवा देनेवाला नहीं रहता, तो उसका फल और क्या होगा ? जुर्म बढ़ेंगे। जैसे खाली बोरा सीधा नहीं खड़ा रह सकता, वैसे ही खाली पेटवाला सदाचारी नहीं रह सकता। मनुष्यसे नित्यकी भूखका केश नहीं सहा जा सकता, मौका पानेपर भूख उससे सौ तरहकी बुराईयाँ करा लेती है।

जब बच्चे ऐसी गन्दी जगहमें पैदा हो रहे हैं, जहाँकी वायु विगड़ी हुई है, जहाँके छोग दरिद्रताके कारण नाना प्रकारके पाप और रोगोंसे जकड़े हुए हैं, जहाँ बारीरिक और मानसिक कष्ट बढ़े हुए हैं, जहाँ बच्चे ग्रुरूसे कुसंगमें पछते हैं, बुरी और कम गिजा खाते हैं जिससे उनका दिलो-दिमाग कम-जोर और अंगोपांग ढीले पड़ जाते हैं वे तुच्छ स्वमाव, और नीच प्रकृतिके हो जाते हैं; तब ऐसी अवस्थामें, ऐसी दुर्दशामें आश्चर्य तो यह है कि हिन्दु-स्तानी और क्यों न गिर गये! हमारी खराब हालत और अवतर और निकम्मी क्यों न हो गई!गरीबोंकी मुसीबतका साया समस्त भारतवासियोंके हृदयपर पड़ रहा है। प्रेतकी तरह ये सब अमीरोंकी खुशियोंमें आ मिलते हैं और उनके राग-रंगमें मंग डाल देते हैं। इनका असद्ध क्षेश सारे भारतका ध्यान आक-

पिंत कर रहा है। इन्हीं गरीबोंकी आह और अनाथोंके रोदनने भारतवर्षको जगा दिया है, चारों ओर प्रकाश फैला दिया है।

द्रिद्रता और कंगालीने हमें पुश्तैनी गुलाम बना रक्खा है। हम गुला-मीकी जंजीरोंसे ऐसे मजबूत जकड़े हुए हैं कि हिल तक नहीं सकते। हम स्वार्थवश अयोग्य संतानोत्पत्ति करके उनको भी जबर्दस्ती गुलाम बनाते जाते हैं। हम या हमारी संतान उस स्वतंत्रताका सुख स्वप्नमें भी नहीं जानती जिसकी प्रशंसा जगतके विद्वान कवियोंने की है।

विलायतमें बृढ़े, लाचार या रोगी गरीबोंके लिए अनाथालय बने हैं। वहाँ आरामकी सभी चीजें मौजूद रहती हैं, पर वे इन चीजोंको लात मारते हैं— लाख बुलाने और समझाने पर भी नहीं जाते। कहते हैं कि वहाँ मैनेजरके अधीन रहना होगा। बस इसी लिए नहीं जाते। बागमें किसी वृक्षके नीचे पड़े रहते हैं और मर जाते हैं, पर जीते जी अपनी स्वाधीनताको कदापि नहीं खोते।

यह दिरद्वता, हमें जानवरोंसे भी बदतर बनाये डालती है और हमारे ऊँचे ल्यालों, पिवन्न भावों और सद्धुणोंको मिट्टीमें मिला रही है। यह बेबसी, लाचारी और नाउम्मेदीकी कंगाली है, जो मनुष्यको मनुष्यत्वसे खाली किये देती है, खीजातिका सतीत्व नष्ट किये डालती है, बन्चोंतककी बाल्यावस्थाका पवित्र सुख और आनन्द छीने लिये जा रही है।

यह भयंकर दरिद्रता, मांस या कीमा बनानेकी बेरहम मेशीनकी तरह सारे हिन्दुस्तानको पीसे डाळती है।

यह पुरानी दरिद्रता है जो दुर्भिक्ष, हेजा और प्लेगका भयंकर रूप धारण करके भारतको गारत किये डालती है। दरिद्रता जनसंख्याको भारी धक्का देती है और उसके बढ़ावको रोकती है।

हमारा जल और स्थलका वाणिज्य और व्यवसाय कुल विदोशियों के हाथ जा चुका और चला जा रहा है \*। लोग दिस्द्रताके कारण बिना पूँजीके खेतिहर या काश्तकार बने जा रहे हैं। जमींदार और काश्तकार दोनों बढ़ गये हैं और उनकी संख्या अधिक होती जाती है। +

<sup>\*</sup> Vide, History of Indian Shipping and Maritime Activity by Professor Radha Kumud Mukhopadhyaya, M. A.

<sup>+</sup> All India Census Report for U. P. 1911, page 386.

हमारी शिल्प-कला और लगभग सारे उद्योग-धन्धे विदेशी वस्तुओंका उपयोग होने लगनेसे लोप हो गये और होते जाते हैं † । सन् १७८७ ई० में खाली इँग्लैंडको ३० लाखका ढाकेका मलमल गया था। भारतके वने जहाज सन् १८०० के बाद तक विलायत जाते थे ×। पर अब सारे जहाज विदेशी-योंके हैं और मालिक भी विदेशी हैं। इस व्यापारका कुल नफा विदेशियोंकी जेवमें जाता है।

चाय, कहवे और नीलकी खेती विदेशियोंके रुपयोंसे होती है और इसका नफा हिन्दुस्तानके बाहर जाता है। इन चीजोंके लहराते हुए बगीचोंके मैने-जर तक विदेशी हैं।

कुल उद्योग, कुल ब्यापार, प्राय: विदेशियोंके रुपयोंसे होता है और इस लिए नफेका बहुत वड़ा हिस्सा विदेश चला जाता है। राज्यके कुल बड़े बड़े पंदोंपर विदेशी कर्मचारी नियुक्त हैं, उनके बेतनका बहुत बड़ा हिस्सा, और बचतका कुल रुपया विदेश जाता है।

और काश्तकारोंका पेट नहीं भरता, वे भूखे ही सो रहते हैं-गाँवके गाँव खाली-पेट सो रहते हैं, जब गाँव अन्नसे खाली है तो पेट क्यों न खाली रहे ? सोने और चाँदीके जेबर गायब हो गये, अब उनके एक मात्र धन, पीतल आदिके बर्तन भी गिरवी रक्खे जा रहे हैं। शोक!

आस्ट्रेलिया और भारतकी आमदनी और खर्चका मिलान करनेसे भार-तकी दरिद्रता और भी साफ दिखलाई देने लगती है।\*

आस्ट्रेलियाके प्रत्येक मनुष्यकी वार्षिक आमदनी ६०० रुपये है और बचत ( सर्च जाकर ) ३१३॥ रु०। अर्थात् वहाँके लोग खूब मजेसे खा पीकर तीन सौ रुपयेसे ऊपर प्रति वर्ष बचा लेते हैं; परन्तु भारतवासियोंके भाग्यमें बचाना तो कहाँ, भर पेट खाना भी नहीं लिखा है। यहाँके प्रत्येक मनुष्यकी वार्षिक

<sup>†</sup> James Cotton's Treatise on 'India. '

x 1 Lieutenant Colonel A. Walker's "Considerations on the Affairs of India"—1811.

<sup>2 1800</sup> Governor-General's Report.

<sup>3</sup> East India Co.'s fourth report, pages 23-24.

भारत तथा अन्य देशोंके प्रत्येक मनुष्यकी वार्षिक आमदनी सन् १९०९
 के अनुसार इस प्रकार है:—

आमदनी १६ रुपये १४ आने है; पर बहुत ही जरूरी और मामूली खर्च ३० रुपय है। अर्थात् प्रत्येक आदमीके छिए १३ रुपये २ आनेकी कमी पड़ती है।

ऐसी दशामें बे-समझे-बूझे सन्तान उत्पन्न करते चले जानेका परिणाम क्या होगा ? कष्ट बढ़ेंगे, भुखमरे बढ़ेंगे, दिरिद्री बढ़ेंगे, उत्साहशून्य पुरुष और अभागी औरतोंकी अधिकता होगी, निरपराधी बच्चोंकी मौतें होंगी और इस तरह देशकी दुर्दशाका पार न रहेगा। और इसका उत्तरदाता कौन होगा?—
हम और आप।

जागो ! उठो ! सदाके लिए इस गिरी दशामें मत पड़े रहो ! भारतवर्षकी (हरपेशेकी) आयकी तो यह दशा है, अब जरा अन्नके भाव-की ओर देखिए:—

अन्नका भाव \* सन् १७०० से १९१८ ई० तक।

|       | वावल<br>बढ़िया | चावल<br>मोटा | दाल | चना<br>• | गेहूँ | जौ    | वाजरा | जुआर | गुड़    | घी         | तेल     |
|-------|----------------|--------------|-----|----------|-------|-------|-------|------|---------|------------|---------|
| 9000  | 80             | 90           | ६०  | ಅ೦       | ३०    | •••   |       |      | ೪೦      | 8          | 30      |
| १७२६  | 80             | ४५           | ३०  | ५०       | २२    | • • • |       | •••  | 80      | 82         | ફ       |
| 30000 | ૪૦             | ५०           | 84  | ६५       | २८    |       |       |      | •••     | שלאלושם    | 9       |
| 3000  | २३             | २७           | ३६  | ષ્યુછ    | ३६    |       | •••   | •••  | •••     | <b>2</b> 7 | ভহ      |
| 3005  | ३५             | ३८           | 46  | ३३       | ,,    |       |       |      | •••     | "          |         |
| १८२५  | 30             | 80           | 44  | 90       | "     |       | •••   | •••  | • • • • | ,,         | • • •   |
| 9640  | २८             | ३०           | ६०  | 90       |       | 96    | ७५    |      | •••     | ,,         |         |
| 3500  | 313            | i .          | 1 ' | 1        | 1     | ३०    | २८    | -    | l.      | ,,         | • • • • |
| 2000  | 30             | 33           | 1   | 1        | 1 -   | 36    | 1     |      | 1       | 33         | • • •   |
| 3630  | દ્             | 6            | 1   | 1        | 1     |       |       |      | 1       | 3          | 3       |
| 3636  | ર્ાા           | ų            | 8   | 8        | 811   | ફ     | 811   | ફ    | ६       |            | 3       |

आँकड़े सेरके हैं और भाव फी रुपया है। जैसे सन् १७०० में चावल १ रुपयेमें ४० सेर।

सन् १८०२ ई० तक नोट किया गया From 'The Industrial Organization of an Indian Province' by Theadore Morrisson.

<sup>\*</sup> अन्नके भावके घटनेका कारण जनसंख्याके अतिरिक्त टकसाल mint और अन्नका बाहर मेजा जाना भी है।

# भारतके और दूसरे दूसरे देशोंके प्रलेक मनुष्यकी वार्षिक आमदनी।

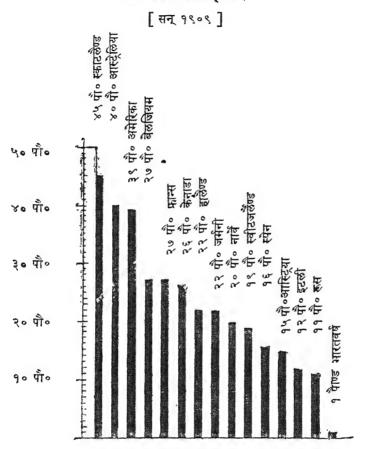

उद्योगिनं पुरुषसिंहसुपैति लक्ष्मीः । देवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति ॥

## आस्ट्रेलिया और भारतवर्षके आयव्ययका मुकाबला।

आस्ट्रेलियाके प्रत्येक मनुष्यकी वार्षिक आमदनी ४० पौण्ड और बचत २० पौण्ड १८ शिलिङ्ग है। अर्थात् वहाँ पर खर्चसे आमदनी अधिक है। नीचे दिये हुए चित्रसे यह बात अच्छी तरह समझमें आ जायगी। इसका प्रत्येक काला कोटा बचतके पौण्डोंको बतलाता है और धारीवाला कोटा आमदनीके पौण्डोंको।

## आस्ट्रेलिया।



#### भारतवर्ष।

सर्चमें कमी। आमदनी। अगमदनी। सर्च।

भारतके प्रत्येक मनुष्यका बहुत मामूली खाने कपड़े आदिका वार्षिक खर्च २ पौण्ड-अर्थात् ३० रुपया-या ढाई रुपया महीना है; परन्तु आमदनी है केवल १ पौ० २ शि० ८ पैन्स-अर्थात् १७ सन्नह रुपया। इस हिसाबसे यहाँके प्रत्येक मनुष्यको निर्वाहके लिए १३ रुपयेकी कमी पड़ती है। आगे नकशा नं० १ में जिन देशों के नाम दिये हैं; वे देश अपने खर्चके लिए काफी गेहूं रखकर दूसरे देशों को भी भेज सकते हैं। नकशा नं० २ वाले देशों को दूसरे देशों से गेहूँ खरीदना पड़ता है। इन नकशों में दिये हुए देशों के अलावा कुछ देश ऐसे भी हैं, जो न तो बाहरसे गेहूँ मोल लेते हैं, न अपना गेहूँ दूसरे देशों को बेचते हैं, अतएव उन देशों का नामो लेख करने का प्रयोजन नहीं। अमुक देशसे गेहूँ वाहर जायगा अथवा नहीं, यह बात उस देशकी गेहूँ की पैदावार और जनसंख्या पर अवलम्बत है। इसमें भी एक बात और देखनी पड़ती है, वह यह कि अमुक देशमें प्रत्येक मनुष्य पीछे साधारणतः कितने गेहूँ की आवश्यकता रहती है। उदाहरणार्थ, इँग्लेंड, कैनाडा, आस्ट्रेलिया इत्यादि देशों में फी आदमी तीन हं देखवेट अर्थात् ११८ सेर गेहूँ की आवश्यकता होती है। यदि मारतवर्षकी ३१॥ करोड़ प्रजा इसी प्रमाणसे गेहूं खर्च करे, तो हमारे देशसे गेहूँ का एक दाना भी बाहर नहीं जा सकता। इतना ही नहीं वरन दुनियाकी सारी गेहूँ की पेदावार अकेला भारतवर्ष खा जायगा। यहाँ साधारणतः फी आदमी ४० सेर गेहूँ पैदा होता है; इसमें भी करीव के हिस्सा दूसरे देशोंको रवाना हो जाता है।

<sup>\*</sup> Maryada, October 1915

Enquiry into the Rise of Prices in India, Vol. I. Page 115, by K. L. Dutta, M. A., F. R. A. S.

गेहूँकी पैदावारका नकशा नं • १ \*।

| देशका नाम ।              | जनसंख्या ।   | गेहूँकी पैदावार । | प्रति मनुष्य<br>पीछे पड़ता। |
|--------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| अमेरिकन संयुक्त          |              |                   | हंड्रेडवेट                  |
| रियासर्ते                | 90,20,00,000 | २७,८९,००,०००      | २•७                         |
| रूस                      | 96,22,00,000 | २६,००,००,०००      | 9.84                        |
| भारत                     | 39,40,00,000 | २०,३१,६०,०००      | .48                         |
| फ्रान्स                  | 8,00,00,000  | ७,८४,६०,०००       | 9.8                         |
| अर्जेण्टाइन              | ८५,७४,०००    | ४,२१,२०,०००       | 8.8                         |
| इटली                     | ३,६५,००,०००  | ७,६२,००,०००       | 5.9                         |
| कनाडा                    | ٥٩,६٩,००٥    | 90,00,00,000      | 94.4                        |
| हंगरी                    | २,०८,८६,०००  | ८,११,१०,०००       | 3.6                         |
| रूमानिया                 | ७५,०८,०००    | ३,६०,००,०००       | 8.0                         |
| आ <del>स</del> ्ट्रेलिया | ४९,००,०००    | ७,६७,००,०००       | 94.€                        |
| मिस्र                    | २५,००,०००    | 9,96,60,000       | 4.€                         |
| स्पेन                    | ٥٥,٥٥,٥٥٥    | ७,७६,६०,०००       | ₹.८                         |
| बलगेरिया                 | ४४,३२,०००    | २,०८,००,०००       | 8.8                         |
| चिली                     | 36,00,000    | ९६,६९,०००         | ۶.۶                         |
| युराग्वे                 | 93,00,000    | २९,३३,०००         | ٤٠٤                         |

<sup>\*</sup> The Statesman's Year Book 1918.

गेहूँकी पैदावारका नकशा नं० २।

| देशका नाम ।                                                                                              | जनसंख्या ।                                                                     | गेहूँकी पैदावार ।                                | प्रति मनुष्य<br>पीछे प <b>द</b> ता ।             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ग्रेट ब्रिटेन<br>जर्मनी<br>आस्ट्रेलिया<br>जापान<br>हालैण्ड<br>नार्ने<br>स्वीडन<br>डेन्मार्क<br>पोर्तुगाल | 8,42,40,000<br>2,40,00,000<br>40,00,000<br>44,00,000<br>44,00,000<br>44,00,000 | ३३,५०,०००<br>६५,००,०००<br>२५,००,०००<br>६५,००,००० | 4.45<br>4.45<br>.09<br>.466<br>.5<br>.466<br>4.5 |
| म्रीस<br>स्विद्गजरलैंड                                                                                   | २७,००,०००<br>३८,००,०००                                                         | ३५,००,०००<br>३०,००,०००                           | i .                                              |

[ ऊपर दिये हुए आँकड़े सन् १९१४ के हैं और हंड्रेटवेटमें हैं।]

# चौथा परिच्छेद ।

# दैवी कारण—दुर्भिक्ष या अकाल।

# ्च गाँच सर रमेशचन्द्र दत्तने कहा है कि-

"The immediate cause of famines in almost every instance is the failure of rains; but, if we honestly seek for the true causes, without prejudice of bias, we shall not seek in vain. The intensity and the frequency of recent famines are greatly due to the resourceless condition and the chronic poverty of the cultivators.......the poorest and most miserable peasantry on earth."

अर्थात्—" जब कभी दुर्भिक्ष पड़ता है, तब प्रायः सदा ही उसका कारण पानीका न बरसना होता है। पर, यदि हम सत्य भावसे इसका खास कारण हूँदों, तो हम निराश न होंगे। इस तरफ जो इतने कड़े और इतने अधिक अकाल पड़े हैं, उनका कारण किसानोंका सम्पूर्ण निर्धन होना और बहुत पुरानी दरिद्रता है। ये किसान दुनियाभरमें सबसे अधिक निर्धन और विपक्तिमस्त हैं।"

"The real cause of Indian Famines is, the extreme, the Abject, the Awful, Poverty of the Indian People."—the New England Magazine, September 1900.

अर्थात्—'' हिन्दुस्तानमें दुर्भिक्षका मुख्य कारण भारतवासियोंकी अत्यन्त नीचे दरजेकी, भयंकर दरिद्रता है। "—

"They can save nothing in years of good harvest, and consequently every year of draught is a year of famine "—Open letter to Lord Curzon by R. C. Dutt.

अर्थात्—'' वे अच्छी फसलमेंसे कुछ बचाकर नहीं रख सकते; और इसका फल यह होता है कि जिस साल पानी ठीक तरह पर न बरसा, बस अकाल पड़ा।''

"...That he finds starvation invariably staring him in the face, if any disorder overtakes that little crop which is the only thing which stands between him and death. "—
Prosperous British India, page 166.

अर्थात्—" किसान कराल कालको हर वक्त अपनी ओर घूरता देखते हैं। जब कभी कुछ गड्बड़ी उनकी छोटीसी खेतीमें पढ़ जाती है, जो कि उनके, और मौतके बीचमें खड़ी रहती है, तो भयंकर काल उनके गले पर सवार हो जाता है।"

सर विलियम हण्टर, मिस्टर ए. ओ. हिर्डम, सर आक्लैण्ड काल्विन, सर चार्ल्स एलिएट, लार्ड कोमर, सर हेनरी.काटन, मिस्टर केयर हार्डी, मिस्टर सण्डरलेण्ड और सर जेम्स कार्ड आदि सभी सज्जन एक स्वरसे कहते हैं कि भारतमें दुभिक्षका प्रधान कारण भारतवर्षकी घोर दरिद्रता है।

अँगरेजीके दो इतिहासज्ञों और दो भारतवासियोंने—जिनमेंसे एक स्वाधीन राज्यके दीवान थे—मिलकर और भलीभाँति जाँच करके एक सूची तैयार की है जिससे मालूम होता है कि ग्यारहवीं शताब्दिमें २, तेरहवींमें १, चौदहवीमें ३, पन्द्रहवीमें २, सोलहवींमें ३, सत्रहवीमें ३ और अहारहवीं शताब्दिमें सन् १७४५ तक ४, इस तरह लगभग साढ़े सात सौ वर्षोंमें यहाँ सब मिलाकर अहारह अकाल पड़े थे। और वे सब प्राय: लोकल या स्थानीय थे। उनका प्रभाव बहुत विस्तृत क्षेत्र पर न था। क्ष

अठारहवीं शताब्दिमें सन् १७६९ से लेकर १८०० तक तीन अकाल पड़े— एक बंगालमें सन् १७६९-७० में, दूसरा बम्बई और मदासमें सन् १७८३ में:और तीसरा उत्तर हिंदुस्तानमें सन् १७८४ में।

इसके बाद १९ वीं शताब्दिमें अकालोंका जोर बढ़ने लगा। १८०० से १८२५ तक ५ अकाल पढ़े जिनमें लगभग १० लाख आदमी मरे, १८२६ से

<sup>\*</sup> देखो प्रास्परस ब्रिटिश इंडिया, पृष्ठ १२३।

| 1          | 0086   | :      | :     | :      | :   | :              | ল        | ক্ত         | क्र    | क्र | ক্ত | জ   | ক              | ক     | ন্ত        | :          | :   | :     | ~          |
|------------|--------|--------|-------|--------|-----|----------------|----------|-------------|--------|-----|-----|-----|----------------|-------|------------|------------|-----|-------|------------|
|            | 08     | ल      | জ     | :      | क्र | क्र            | চ        | क्र         | ন      | ন্ত | :   | :   | ক              | ल     | स्र        | क्र        | :   | ক     | 6          |
|            | 68     | ल      | :     | :      | :   | :              | :        | :           | :      | :   | :   | :   | क्र            | :     | :          | :          | :   | ন্ত   | m          |
|            | 80     | :      | :     | :      | ন্ত | ਲ              | :        | :           | :      | :   | :   | :   | :              | :     | :          | :          | :   | :     | a          |
|            | 82     | :      | ल     | क्र    | :   | :              | :        | :           | :      | :   | :   | :   | :              | :     | :          | ন্ত        | :   | :     | m          |
|            | 42     | अ      | :     | :      | :   | :              | :        | :           | :      | :   | :   | :   | :              | :     | :          | ਲ <b>ੇ</b> | :   | :     | a          |
|            | ออ     | :      | :     | :      | ਲ   | চ্চ            | :        | :           | :      | :   | :   | :   | क्र            | :     | ন          | ন্ত        | ন্ত | :     | w          |
|            | ξe     | स्र    | চ্চ   | :      | :   | ন              | :        | :           | :      | :   | :   | :   | :              | :     | ٠          | :          | :   | :     | m          |
|            | 23     | :      | :     | :      | :   | চ              | চ        | क्र         | জ      | ক   | :   | :   | क्र            | :     | :          | :          | :   | :     | w          |
|            | 43     | ন      | क्र   | ल      | :   | :              | :        | :           | :      | :   | :   | :   | :              | :     | क्र        | :          | :   | :     | ×          |
| 3          | 0 3    | :      | :     | :      | :   | ক              | :        | :           | :      | :   | :   | :   | :              | :     | :          | :          | :   | :     | 0          |
| अकाल       | र्भ    | :      | :     | :      | :   | :              | :        | :           | :      | :   | :   | :   | :              | ক     | চ          | :          | :   | :     | a          |
|            | e g    | :      | :     | :      | :   | क्र            | :        | :           | :      | :   | :   | :   | :              | :     | :          | :          |     | :     | 6          |
| शताब्दिक   | કે કે  | :      | :     | :      | :   | :              | :        | :           | :      | :   | :   | :   | :              | ল     | ন          | :          | :   | :     | a          |
|            | र्ड डे | :      | :     | :      | :   | :              | :        | :           | :      | :   | :   | :   | :              | :     | ल          | :          | :   | :     | 6          |
| वि         | 95     | :      | :     | :      | :   | চ              | :        | :           | :      | ल   | •   | :   | ন              | :     | :          | :          | :   | :     | m          |
| उन्नींसवीं | 40     | :      | :     | :      | :   | :              | :        | :           | :      | :   | :   | :   | :              | :     | ल          | :          | :   | :     | -          |
| <u> </u>   | ξο     | :      | :     | :      | :   | ন্ত            | :        | :           | :      | :   | :   | ਲ   | :              | :     | :          | :          | :   | :     | a          |
| i और       | 6026   | :      | :     | :      | :   | :              | :        | :           | :      | :   | :   | জ   | क्र            | :     | ন্ত        | :          | :   | :     | m          |
| अठारहवीं   | 68     | :      | :     | :      | :   | :              | :        | :           | :      | ÷   | :   | :   | :              | :     | :          | ক          | :   | :     | 6          |
| अठा        | 68     | :      | :     | :      | :   | :              | :        | :           | :      | :   | :   | চ   | ন              | :     | क्र        | :          | :   | :     | m          |
| 10         | 08     | :      |       | - :    |     | -:             | :        |             | :      | :   | :   | :   | :              | :     | :          | ল          | :   |       | 6          |
|            | È2     | :      | :     | :      | চ্চ | ক              | क्र      | :           | ল      | :   | :   | :   | :              | :     | :          | :          | :   | :     | ×          |
|            | 62     | :      | :     | :      | :   | :              | :        | :           | :      | :   | :   | :   | :              | :     | :          | ন          | :   | :     | σ-         |
|            | over   | ल      | क्र   | :      | :   | :              | :        | -           | ;      | :   | :   | :   | ÷              | :     | :          | :          | :   | :     | a          |
|            | 8506   | :      | :     | :      | :   | :              | :        | :           | :      | :   | :   | :   | :              | :     | :          | ক          | :   | :     | -6         |
|            | làh    |        |       |        | -   |                |          |             |        |     | -   |     |                |       |            |            |     |       | làb        |
|            | लाकार  |        |       |        |     | Ť              |          | सुर         | F      |     |     |     |                |       |            |            |     |       | अकाल       |
|            | यव     | प्रांत |       |        |     | E              |          | प्राविसेज   | इंडिया | Ē   |     |     |                |       | E.         |            |     | प्रात | र्मि<br>मि |
|            | स्राख  | बंगाल  | बिहार | उड़ीसा | द   | एन्०डब्ह्र०पी० | Ø        | सेंट्र यावि | 18     | 50  | চ   | रात | ्र <u>क्</u> र | बरार  | बिद        | H          | يع  |       | , ,        |
|            | नास    | 1.5    | B     | a.     | अवध | E              | <u>च</u> | H,          | Ĭ,     | 2   | Ē   | 5   | 0              | न्त्र | her<br>The | मद्रास     | मस् | बर्मा | र्मा कि    |

१८५० तक दो अकाल पड़े ५ लाख मरे, १८५१ से १८७५ तक ६ पड़े १५० लाख मरे, और १७६ से १९०० तक १८ पड़े जिनमें अनुमानतः २ करोड़ ६० लाख आदमी कालके गालमें चले गये!

मि. डब्ल्यू. एल. हरेने १८ वीं और १९ वीं शताब्दिके अकालोंका एक श्रांतबार नकशा बनाया है जो पिछले पृष्ठमें दिया गया है।

अकालोंसे कितनी हानि होती है इसका अनुमान करनेके लिए सन् १८७७ -७८ के एक अकालकी हानिका हिसाब नीचे दिया जाता है:—

| श्र सरकारी खर्चमें हानि           |     | ٥٥,٥٥,٥٥٥   | पोंड  |
|-----------------------------------|-----|-------------|-------|
| २ मालगुजारीमें घटी                |     | २५,२०,०००   | ,,    |
| ३ खेतीकी हानि                     |     | ३,७८,००,००० | ,,    |
| ४ मादक वस्तुओं के टैक्समें हैं।नि |     | २,८५,०००    | 3)    |
| ५ चुंगीकी आमदनीमें घाटा           | •   | ४,७९,०००    | 22    |
| ६ नमकके टैक्समें हानि             |     | २,७३,०००    | 32    |
| ७ जेवरोंकी हानि                   |     | 96,60,000   | 33    |
| ८ खानेकी चीजोंकी गिरानीसे         |     | 1,20,00,000 | ,,    |
| ९ पशुओंकी हानि                    |     | ४७,४९,५००   | ,,    |
| १० मजदूरीकी हानि                  |     | २७,५०,०००   | 93    |
| ११ कर्ज देनेवालोंकी हानि          |     | २०,००,०००   | ,,    |
| १२ व्यापारियोंकी हानि             |     | 30,00,000   | ,,    |
|                                   | जोड | ८,२७,३६,५०० | पौण्ड |

इस तरह एक सालके अकालसे ८,२७,३६,५०० पोण्डकी हानि हुई, उसके साथ ही ५०,००,००० आदमी भी मरे। इन ५० लाख आदमियोंकी हानिके लिए कितना रक्खा जाय, इसका उत्तर पाठक खुद सोचें। दुनियाके किसी भी सभ्य देशमें न इतने लोग भूखे रहते हैं और न कहीं इतने अकाल पड़ते हैं। जर्मन, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों में तो लोग अकालका नाम ही भूल गये हैं। पर दरिद्रभारत-जिसे कि अब तक लोग 'सुखी भारत' कहते हैं—अकालोंके मारे मरा मिटता है। ः सन् १८८० और १८९८ के फेमीन कमीशनकी रिपोटोंसे प्रकट होता है कि छोटे अकालोंके छोड़कर सन् १७७० ई० से १८७८ तक १८ बड़े अकाल पड़े। इनमें यदि १८८९, १८९२, १८९७ और १९०० के अकाल जोड़ दिये जाय तो कुल २२, घोर अकाल होते हैं जिनका पूर्ण वृत्तान्त सुनकर विदेशि-योंके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और कलेजा काँप उठता है।

१ वंगालका अकाल सन् १७७१-वंगाल प्रान्तको सरकारी नौकरोंने तबाह कर दिया था। लोग अत्यन्त दरिद और दुखी हो गये थे। कोर्ट आफ डायरेक्टर्सने अपने १७ मई सन् १७६६ के पत्रमें अपने नौकरोंके अत्याचार पर शोक प्रकट किया था—" The corruption and rapacity of our servants." सरकारी कर्मचारियोंमें घूम घूम कर जाँचा तो मालूम हुआ कि बंगाल प्रान्तके एक तिहाई लोग उस अकालमें मर गये। मृत्युसंख्या १ करोड़।

२ मदासका अकाल सन् १७९२-मृत्युका ठीक अन्दाजा नहीं किया जा सका।

३ उत्तरी हिन्दुस्थानका अकार्ल सन् १७८४—बहुत बड़ा अकाल पड़ा, गाँवके गाँव उजड़ गये। बनारस राज्यमें इतने लोग मरे कि वहाँकी एक तिहाई खती बन्द हो गई। मृत्युका ठीक अन्दाजा नहीं किया जा सका।

४ वम्बई और मदासका अकाल सन् १७९२—मृत्युका अन्दाजा ठीक नहीं किया जा सका, पर अकाल बहुत बड़ा था।

५ बम्बईका अकाल सन् १८१३—बम्बई सरकारने दूरसे अन्न मँगाकर एक खास दरपर सर्वसाधारणके हाथ बेचा और बहुत लोगोंकी रिलीफ वर्कद्वारा सहायता की । मृत्युकी संख्या ठीक मालूम नहीं हुई ।

६ उत्तरी हिंदुस्तानका अकाल सन् १८१४ ई०—सरकारने बड़ी सहायता की, बहुतसी मालगुजारी माफ कर दी, काश्तकारोंको कर्ज दिया, और बना-रस, इलाहाबाद और कानपुरको जो अन्न गया उस पर कुछ बाउण्टी (Bounty) या एक प्रकारकी सहायता दी।

 भद्रासका अकाल सन १८१७—अकाल बहुत बड़ा था। सरकारने अस खरीद कर उसे सस्ते भाव पर बेचा, और लोगोंके प्राण बचानेमें सहायता दी।

<sup>\*</sup> R. C. Dutt.

<sup>\*</sup> Famines in India.

- ८ बम्बईका अकाल सन् १८२३—सरकारने अन्न पर कुछ बाउण्टी या एक प्रकारकी सहाथता दी।
  - ९ मदासका अकाल सन् १८२३-सरकारने कुछ सहायता दी।
- १० मदासका अकाल १८३३—गंदूर जिलेके ५ लाख आदमियों में २ लाख मर गये। मदरासकी गलियों में और निलोरकी सड़कों पर आदमियों की लाशें छितरी रहती थीं!
- 19 उत्तरी हिन्दुस्तानका अकाल सन् १८३७—कानपुर, फतहपुर और आगराके शहरोंमें लाश फेंकनेवालोंका खास इन्तजाम करना पड़ा कि जो लाशें सड़कों पर पड़ी हों वे फेंक दी जावें। कभी कभी लाशें सड़कों पर ही पड़ी रह जाती थीं और जंगली जानवर आकर उन्हें खा जाते थे। ८ लाख मौतें हुई।
  - १२ मदासका अकाल सन् १८५४—९ महीने तक रिलीफ वर्क जारी रहा ।
- १३ उत्तरी हिन्दुस्तानका अकाल सन् १८६०—३५,००० आदिमयोंको रिलीफ वर्क और ८०,००० को खैराती मदद ९ महीने तक मिली, तिसपर भी २ लाख आदिमयोंकी मृत्यु हुई।
- १४ उड़ीसाका अकाल सन् १८६६—४२,००० आदिमियोंकी मदद १६ महीने तक की गई, तिस पर भी ४॥ लाख आदमी मरे। सरकारने दो लाख ८० हजार मन गल्ला पहुँचाया, तो भी उड़ीसामें १० लाख आदमी मरे।
- १५ उत्तरी हिन्दुस्तानका अकाल १८६९—६५,००० आदमी रिलीफ वर्क पर काम करते रहे और १८,००० को खैराती मदद सिर्फ उत्तर पश्चिम प्रान्त-में दी गई। तो भी १२ लाख आदमी मरे।
- १६ बंगालका अकाल सन् १८७४—७,३५,००० आदमी रिलीफ वर्कसे और ४२ लाख आदमी खैराती सहायतासे ९ महीने तक पले। इस अकालमें ऐसा अच्छा सरकारी प्रबन्ध था कि अकालके कारण एक भी आदमी न मरा।
- १७ मदासका अकाल सन् १८७७,—यहाँ पर बंगाल प्रान्तसे उलटा प्रबन्ध हुआ। सर रिचर्ड टेम्पुलने यह कहकर मजदूरी घटा दी कि सरकारका फर्ज पेट भर अब देना नहीं है। वह उतना ही अब देगी जिससे लोगोंका पेट न भरे, पर प्राण बच जायाँ। आखिर २,२१,८०० आदिमियोंको अधपेटी सहायता दी गई और ५० लाख आदमी मरे।

१८ उत्तरी हिन्दुस्तानका अकाल सन् १८७८—१२,७५० आदमियोंकी अनाथालयोंसे और ५७,००० की रिलीफ वर्कसे सहायता की गई। प्रबन्ध ठीक न होनेके कारण १२॥ लाख आदमी मरे।

१९ मद्रासका अकाल सन् १८८९,—सहायता दी गई, पर लोग बहुत मरे।

२० मदास, बंगाल, बर्मा और अजमेरका अकाल सन्, १८९७—यह अकाल बहुत बड़ा था, सहायता दी गई, बंगालमें मृत्यु नहीं हुई पर मद्रा-समें बहुत लोग मरे।

२१ उत्तरपश्चिम प्रान्त, बंगाल, बर्मा, मद्रास और बम्बईका अकाल सन् १८९७—ि जितने अकाल हिन्दुस्तानमें पड़े थे, यह उन सबसे भयंकर और कठोर था, और सारे हिन्दुस्थानमें इसका असर था। ३० लाख आदामियोंको सहायता दी गई। मध्यप्रदेशके सिवा सब जगह प्रबंध अच्छा था। इससे अकालके बड़े होनेके मुकाबले मृत्यु अधिक नहीं हुई।

२२ पञ्जाब, राजपूताना, मध्यमदेश, और बम्बईका अकाल सन् १९०६ ई०—यह भी हिन्दुस्तानके अकालोंमें बहुत बढ़ा अकाल था। ६० लाख आदमी रिलीफ वर्क पर थे, तो भी मृत्यु बहुत हुई।

स्वर्गीय बाबू रमेशचंद्रदत्तने लिखा है कि—"जब किसी देशमें राज्यपरिवर्तन होता है, मुल्क जीत कर कोई दूसरा राजा आता है, तो लड़ाई और बदइन्तजामीके कारण अकाल पड़ना ठीक है। पर हिन्दुस्तानमें इस कुसमयको बीते बहुत दिन होगये। सन् १८५८ में राज्यकी बागडोर माननीया महारानी विक्टोरियाको सोंपी गई। तबसे आजतक, हिन्दुस्तानके भीतरी भागोंमें कभी लड़ाई नहीं लिड़ी। यहाँकी प्रजा शान्तचित्त और राजभक्त है, मेहनती और किफायतशारीसे रहनेवाली है; अँगरेज अफसरोंकी कई पीढ़ियाँ, यहाँका काम करते और अनुभव प्राप्त करते बीत गई; फिर भी अकाल पड़ना बन्द नहीं हुआ। ४० वर्षके हिन्दुस्तानमें १७ अकाल पड़ चुके और उनमें एक करोड़ ५० लाख आदमी मर चुके। पृथ्वी पर किसी सभ्य देशकी, जहाँके राजा सभ्य हैं, ऐसी भयंकर और शोकपूर्ण दशा नहीं है।"

"It is a melancholy phenomenon, which is not represented in the present day by another country on earth enjoying a civilised administration."—R. C. D.

पिछली सदीके आखिरी २५ वर्षों में अकालजन्य मृत्युकी औसत निकालनेसे प्रतिवर्ष १०लाखसे अधिक हिन्दुस्तानी कालके यास बने हैं! अर्थात् प्रति महीना ८६ हजार, प्रति दिन २,८८०, प्रति घण्टा १२०, प्रति मिनिट २ हिन्दुस्तानी बरावर २५ वर्ष तक मरते गये हैं! और कैसे मरे १ पहले, यदि घरमें गाय है तो बेच डाली, फिर हलके बेल बेचकर बच्चोंका प्राण बचाया, उसके बाद गृहस्थीकी छोटी छोटी चीजें—जो एक गरीव किसानके घरमें होती हैं वर्तन, कपड़े या और कोई चीज—जिसका प्राहक मिला, और जिस वे एक आने तकमें भी बेच सकते हैं या जिसके बदले एक मुट्टी मटर पा सकते हैं छोड़ नहीं रखते। आखिर, हाथ पर हाथ रखकर बेठ जाते हैं। बच्चोंकी ऑखें भूखसे बैठती जाती हैं। अब यह साहस भी बाकी न रहा कि पानी लाकर, साँच साँच करते हुए अपने हदयके दुकड़े प्यारे पुत्र या प्यारी पत्नीके मुँहमें—जिसका दम टूट रहा है,—जल डालें।

माताने प्राण त्याग दिया, बच्चा भूख ओर प्याससे तड्प तड्प कर अचेत या मृतक माताके स्तनोंको चूसता है और निदान निराश तथा हताश होकर उसी सीनेपर पड़ा पड़ा मर जाता है! यही हृदयवेधक दृश्य देखते हुए, या यदि न देखा गया तो पीछेके खेतमें जाकर, लोग प्राण त्याग कर देते हैं और इनकी लाशोंका संस्कार गाँवके श्रुगाल या कुत्ते करते हैं।



## पाँचवाँ परिच्छेद ।



# दैवी कारण-रोग और मृत्यु।

#### वृक्ष-जगत्।

ये अमीरचन्द्र और आनरेबल बादू मोतीचन्द्रके पास पास मुकाबलेके मनोहर बाग हैं। सुन्दर वनस्पतियाँ, नाना प्रकारके अनोखे फूल, पात्तियाँ और कोमल लतायें लाखों रूपयोंके खर्चसे दोनों ही बागों में लगाई गई हैं। एक बागकी पात्तियाँ मुझी रही हैं, लतायें कुम्हलाई जाती हैं, और दूसरमें ठीक वही वनस्पतियाँ हरी भरी लहरा रही हैं और लतायें कोठीका कँगूरा छूना चाहती हैं। क्या १ इसलिए कि एक बागमें उनकी रक्षा ठीक तरह पर नहीं की जाती, समय पर जल और खाद आदि नहीं दिया जाता और दूसरी जगह इन सब बातोंका अच्छा प्रबन्ध है।

पुष्प-प्रदर्शिनी और पुष्प-पारितोषिक (Flower show and flower prizes) इस बातको सिद्ध करते हैं कि जितनी अधिक देख भाल वनस्पति-योंकी होगी वे उतनी ही पुष्ट होंगी और वैसे ही बड़े फूल या फल देंगी।

यह ठीक है कि अवतक कोई फूछ बढ़ानेवाला लाख कोशिशोंके बाद भी बड़ी गोभीके फूछके वरावर गुलावका फूछ न दिखा सका, पर साथ ही यह भी मानना पड़ता है कि कोई यह नहीं कह सकता कि यह फूछ दुनियामें सब फूछोंसे बड़ा है और इस फूछसे बड़ा कोई फूछ न हो सकेगा। मतलब यह कि आज जो सबसे बड़ा गुलावका फूछ है, यत्न करनेसे उसी पेड़से उससे भी बड़ा फूछ निकल सकता है। अतएव न यही कहा जा सकता है कि गुलावका फूछ बड़ी गोभीका फूछ हो जा सकता है और न यही कहा जा सकता है कि असुक गुलाबके फूछसे बड़ा फूछ नहीं हो सकता।

#### पशु-जगत।

विलायतके विद्वान् ग्वाले कहते हैं कि-" आप जितना अच्छा पशु चाहें हम धीरे धीरे तैयार कर दे सकते हैं।"

लेसिस्टर शायरके मशहूर ग्वालोंके एक दलने यह यत्न करना प्रारम्भ किया कि एक भेड़को घोड़ेके बराबर किया जाय और दूसरे दलने यह किया कि एक भेड़को चृहेके बराबर छोटा कर दिया जाय। पर दोनों दलोंका यत्न निर्ध्यक गया। भेड़ न तो घोड़ेहीके बराबर बढ़ सकी और न चृहेके बराबर छोटी ही हो सकी। पर साथ ही यह भी कहा जाना चाहिए कि उनका यत्न किसी दरजे तक सफल भी हुआ, अर्थात् एक दलकी भेड़, यत्नद्वारा साधारण उंचाईकी भेड़ोंसे बहुत बढ़ गई और दूसरे दलकी बहुत छोटी हो गई।

इस तरह प्रायः सभी पशु उत्तर जोड़ेसे पदा किये जाने, भली भाँति खिलाये जाने और ठीक तरह पर काममें लिये जाने पर बड़े कदवाले, अधिक काम करनेवाले और ज्यादा दिन जीनेवाले वनाये जा सकते हैं।

In short, careful distinction should be made between reasonable and unlimited progress. अर्थात् उचित और अनुचित उन्नतिकी सीमाका अन्तर बहुत चतुराइंसे देखना चाहिए।

## मनुष्य-जगत्।

प्रकृतिने मनुष्यमात्रकी उन्नति भी पूर्वोक्त नियमके अधीन रक्खी है। मनुष्यका दीर्घायु या अल्पायु होना, आरोग्य या रोगी होना, बलवान् या निर्वल होना, भिन्न भिन्न देशोंकी अच्छी या बुरी आबोहवा पर, अच्छे या या बुरे आहार पर और पुण्य या पापमय जीवन न्यतीत करने पर निर्भर है। जिस देशमं इन वस्तुओंका जैसा सुभीता होता है, वहाँके निवासी वैसे ही आरोग्य, बल्जनान् और दीर्घायु होते हैं, और जहाँ जितना अभाव होता है, वहाँके लोग उसी हिसाबसे रोगी, निर्वल और अल्पायु हुआ करते हैं।

मनुष्यकी आयुका निश्चय करना और उसके लिए एक सीमा बाँध देना असम्भव जान पढ़ता है। पीटर मफेंसने भारतके इतिहासमें लिखा है कि नुमीस दे सन् १५६६ ई० में मरा, उस समय उसकी आयु १७१ वर्षकी थी। टामस डारकी आयु १५२ वर्षकी थी। इफिन्चम १४४ वर्षकी उमरमें मरा। गोसाई लक्ष्मण पुरी, इमलहा (मिन्धुर) ११९ वर्षके होकर मरे। आप बालब्रह्मचारी थे और आयुपर्यन्त ब्रह्मचर्यंत्रत पालन करते रहे। गोव-र्धन गॅंड्रोरेया ( चिकया बनारस स्टेटके समीप ) आयु ११६ वर्ष, अभी जीवित है, सब अंग ठीक हैं, अभी कोसों चल सकता है। कहता है कि मैं बहुत दिनोंसे केवल दूध और जंगली फल आदि खाकर रहता हूँ। तलाश करनेसे हर शहरमें, हर गाँवमें अभी सो वर्ष या इससे अधिक आयुवाले मिलेंगे। किटन स्वदेश-व्रत्यारी, निज-सुख-सम्पत्तिकी आहुति देनेवाले माननीय द्वादाभाई नौरोजी मनुष्यके दीर्घायु होनेके प्रत्यक्ष प्रमाण थे। माननीय द्वेरन्द्रनाथ बैनर्जा कहते हैं कि, "गत १६ वर्षोंसे भैंने प्रत्येक नित्यके कामके लिए एक समय निश्चित कर लिया है, उसी समय पर खाता हूँ, और आफिस जाता हूँ। इस नियममें एक दिन भी गड़बड़ी नहीं पड़ने पाई। फल यह हुआ कि गत सोलह वर्षोंसे मैं एक दिनके लिए भी वीम्रार नहीं हुआ।"

अनुकूल, ग्रुद्ध, सात्विक भोजनसे, निर्मल जल और पिवित्र वायु-सेवनसे, स्वच्छ हवादार कमरों में रहनेसे, बल्रू और पौरुषको हानि न पहुँचानेवाली दिनचयांसे, शारीरिक बल और पराक्रम बढ़ानेवाले न्यायाम (कसरत) से, नेशन या
राष्ट्रीयताका क्षय करनेवाले दो प्रधान कारण—घोर दारिद्रता और अत्यन्त अधिक
धनाद्यता—का सम्पूर्ण दिनाश कर देनेसे, ब्रह्मचर्यके पश्चात् योग्य और आरोग्य
सन्तानोत्पत्तिने, स्वास्थ्यरक्षा और उत्तम चिकित्साशास्त्रके ज्ञानसे, स्त्री और
पुरुपकी सामाजिक और मानसिक दशा बराबर कँची करनेसे, देशके सुखी
होनेसे, और शांतिमय पवित्र जीवन न्यतीत करते रहनेसे, मनुष्य चाहे अजर
और अमर न हो जाय, पर उसके जन्म और प्राकृतिक मरणके बीचका समय
अर्थात् आयु, बहुत बढ़ जायगी और बराबर बढ़ती ही रहेगी। इस बढ़ावकी
सीमा न होगी।

"...Man may not become quite immortal, yet the duration of life between birth and natural death will increase without ceasing, will have no assignable term, and may properly be expressed by the word 'indefinite', a constant approach to an unlimited extent without ever reaching it or an increase in the immensity of ages to an extent greater than any assignable quantity."

अर्थात् " मनुष्य अमर तो नहीं हो सकता, परंतु उसके जीवनके दिन स्वामाविक मृत्युके दिनोंसे बढ़ सकते हैं और फिर यह कोई नहीं कह सकता कि अमुक पुरुपकी अवस्था इतने ही दिनोंकी होगी। धीरे धीरे अवस्थामें वृद्धि होते होते संकड़ों वर्पोंमें मनुष्य ऐसा दीर्घजीवी वन सकता है कि उसकी उमरका कोई अंदाज नहीं कर सकता \*। "

"मनुष्यके मस्तकमं ये सब्स्टन्स ( grey substance ) नामकी एक वस्तु होती है, उसीसे विचारशक्ति पैदा होती है। बच्चोंके दिमागमें ये मेंटर ( grey matter or substance ) बहुत कम होता है, इससे उनकी विचारशक्ति भी कमजोर होती है। ज्यों ज्यों बच्चा बढ़ता है ये मेटर भी बढ़ता है और उसी हिसाबसे छड़केकी बुद्धि भी बढ़ती और पुष्ट होती है। युवावस्थामें इस वस्तुकी अधिकता और बृद्धावस्थामें कमी रहती है। उसीके अनुसार बुद्धिमं भी विशेषता और कमी हो जाती है। चोट छगनेसे, क्लोरोफार्म सुँवानेसे अथवा शर्फा पिलानेसे ये मेटर पर असर पड़ता है, अतएव बुद्धि भी खराव हो जाती है। जहाँ ये मेटर है वहीं बुद्धि है। यह वस्तु दिमागमें जितनी अधिक और जिन्नी स्वच्छ हो उतनी ही तीव और पावित्र बुद्धि भी होती है। जहाँ ये मेटरका अभाव है वहाँ बुद्धिका भी अभाव है, अर्थात् ये मेटर ही बुद्धि है +।"

ठीक इसी तरह जीवनका दूसरा नाम रक्त ( Blood ) है और रक्तका दूसरा नाम आक्सिजन और आहार है। रक्त एक घण्डेके अन्दर बारह बार सारे शरीरमें घूमकर हृद्यमें आता है, और फिर तुरंत शरीरके अन्य भागोंमें घूमनेको निकल जाता है।

इसी तरह दिन, रात, सोते, जागते, हर वक्त रक्त चक्कर मारा करता है और जिस मिनटमें इसकी चाल बन्द हो जाती है उसी मिनटमें शरीरसे प्राण निकल जाता है। जब तक रक्त ठीक है आदमी आरोग्य हे, जहाँ इसमें गड़-बड़ी पड़ी कि बस आदमीका स्वास्थ्य विगड़ा। साँपके काटनेसे सृत्यु क्यों हो जाती है ? इस लिए कि रक्त बिगड़ जाता है। किसी तरह पर रक्त निकल जा-नेसे, या रक्त कम हो जानेसे, आदमी कमजोर हो जाता है या मर जाता हैं। अनुकूल आहार और शुद्ध वायुसे नया रक्त बनता है और मनुष्य आरोग्य रह ता है। विरुद्ध आहारसे रोग उत्पन्न होते हैं।

<sup>\*</sup> M. Condorcet's 'Problem of life.'

<sup>+ &#</sup>x27;Proofs of the existence of the soul', by Mrs. Besant.

चरक, सुश्रुत, हारीत, शाङ्गंधर आदि आयुर्वेदके ग्रन्थोंकी सम्माति हे कि विरुद्ध आहार और विहारसे ही रोग उत्पन्न होते हैं।

× जगत्मिसद डाक्टर लुई कूने दुनियाके सब रोगोंकी उत्पत्तिका एक कारण बताते हैं और उसी एक कारणको दूर करके उन्होंने सब प्रकारके रोगियोंको आराम और आरोग्य कर दिखाया है। उनकी भी यही सम्मति है कि विरुद्ध आहार और विहारसे मलाशयमें कुछ मल एकत्रित हो जाता है और फिर वहीं मल शरीरके अनेक भागोंमें जाकर नानाप्रकारकी न्याधियाँ खड़ी कर देता है और उन न्याधियोंका लोग भिन्न भिन्न नामोंसे परिचय देते हैं। ज्वर क्या है? पहले मल पेड्रके चारों तरक जमा होता है और किसी समय अधिक सरदी या गरमी अथवा और किसी विरुद्ध आहार-विहारसे उवल पड़ता है। शरीरके प्रत्येक भागमें पहुंचकर, मलके छोटे छोटे दुकड़े आपसमें टकराकर गरमी पैदा करते हैं और सारे शरीरको गरम कर देते हैं। न्यही ज्वर है। अथवा, ये मलके परमाणु रक्तके मार्ग पर पहुँचकर आवश्यकताके अनुसार रक्त नहीं जाने देते, कुछ देखें लिए रक्तकी चाल ढीली कर देते हैं। बस सारा शरीर या वह भाग-जहाँका रस्ता रका है–बरफसा टण्डा हो जाता है।—यही सरदीका ज्वर है।

डाक्टर गोल्सालिच (Golsehlich) गवर्नमेंण्टकी ओरसे हैजेके रोगकी जाच करके लिखते हैं कि—" People carry the germs of cholera in their intestines for months." अर्थात् " हैजेके कीड़े मनुष्यके मलाशयमें महीनों पड़े रहते हैं।"

"It was discovered long ago in England that the main sources of fever, cholera, and other diseases are:—

- I Want of ventilation,
- 2 Over-crowded house,
- 3 Bad and defective drain, and
- 4 The drinking water containing impurities."

In London, 200 years ago, the average annual mortality per thousand was 70, by 1865 it had lessened to 30 and

<sup>×</sup> The New science of Healing by Louis Kohne.

<sup>\*</sup> Government Report on Sanitary Measures in India 1904-5, page 88.

now with greatly increased population it has diminished to 15 per thousand.\*

अर्थात् कुछ दिन पहले लन्दनमें प्रति सहस्र सत्तर जन मरते थे । सन् १८३५ में मृत्यु-संख्या ३० हो गई और अब पहलेसे आबादी बहुत बढ़ जाने पर भी मृत्युका हिसाब प्रति सहस्र कुल १५ जन हो गया है । इस घटनेका कारण यह हुआ कि वहाँके लोगोंको मालूम हो गया कि ज्वर हैजा आदि अनेक रोगोंकी उत्पत्तिके ४ प्रधान कारण हैं:—१ मकानों में साफ हवाका अभाव, २ बहुतसे लोगोंका एक साथ एक ही मकानमें रहना, ३ बुरी और गन्दी नालियाँ और ४ ऐसा खराब पानी पीना जिसमें बुरे परमाण मिले हों।

इन चार बातोंका सुधार करनेसे वहाँ रोग कम ही नहीं हुए बल्कि उस देशसे निकल भागे। केवल इंग्लेण्डमें ही नहीं बल्कि दुनियाके किसी भी सभ्य देशमें अब उन वीमारियोंका जोरूनहीं है।

अब देखना चाहिए कि अभागे भारतकी क्या दशा है-यह सभ्य देशोंके मुकाबले दीर्घायु है या अल्पायु।

#### क्या भारतकी आवादी घनी है ?

इस देशमें लोगोंका यह ख्याल है कि भारतवर्ष इतना बड़ा और विस्तृत देश है कि यहाँ पर न स्थानका अभाव है और न कभी होगा। भारतकी जनसंख्या और क्षेत्रफलके हिसाबसे यहाँकी आवादी पार्श्वमीय सम्य देशोंके मुकाबले चनी नहीं है। जवानी जमा खर्च कर देना आसान है; पर इस बातको सप्रमाण साबित करना कठिन काम है। देखिए:—

आवादीके लिहाजसे भारतवर्ष सारी दुनियामें दूसरे नम्बरका देश है। अध्यंत् चीनको छोड़कर भूमण्डलके सभी देशोंसे यहाँकी जनसंख्या अधिक है। क्षेत्रफल भी यहाँका बहुत बड़ा है। भारतका ब्रिटेनसे अथवा फ्रांस या जर्मनीसे मुकावला करना—जहाँकी न तो जनसंख्या बरावर है न क्षेत्रफल—भूल है। समस्त भारतकी जनसंख्याकी सघनताको आवादीके मुकावले कम देखना केवल अम है। हाँ, भारतके प्रत्येक प्रान्तकी जनसंख्या और क्षेत्रफल यूरोपके अनेक देशोंकी बराबरी करते हैं। अतएव, यदि संयुक्त प्रान्तका मुकावला ब्रिटेनसे, बंगालका जर्मनीसे और मदासका फ्रांससे किया जाय तो ठीक पता चल सकता है।

<sup>\*</sup> Sanitary Commission Report for 1865, Page 82.

नीचे टिप्पणीमें दी हुई संख्याओं से माळूम होता है कि संयुक्त प्रान्तकी आबादी विलायतसे, बंगालकी जर्मनीसे और मद्रासकी फ्रांससे अधिक घनी है ×। भारतके किसी किसी प्रांतमें तो इससे भी अधिक सघन बस्ती है। द्रावनकोर राज्यमें प्रति वर्गमील ४१६ और कोचीनमें ५९६ मनुष्य बसते हैं।

## साफ और हवादार मकानोंका अभाव।

\* भारतमें रहनेके मकानोंकी संख्या, ५,५८,४१,३१५ है। इनमेंसे ४, ३४,७४,७४८ ब्रिटिश भारतमें हैं और वाकी १,२३,६६,५६७ देशी राज्यों-में। ब्रिटिश भारतके मकानोंमें २३,२०,७२,८३२ जन रहते हैं, जिनमें ११, ७८,९७,४३७ पुरुष और ११,४१,७५,३९५ ख्रियाँ हैं। राजधानियोंके मका-नोंमें कुळ ६,२२,८८,२२४ मनुष्य निवास करते हैं, उनमेंसे ३,०२,५४, ३८७ पुरुष और ३,०२,३३,८३७ ख्रियाँ हैं।

अब देखना है कि ये मकान कैसे हैं। साफ सुथरे हवादार हैं या गन्दे और रोगोंके उत्पादक।

| imes यूरोपके देशोंसे भारतके प्रान्तोंका मुकाबला । |           |          |              |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|--|--|--|--|
| देश और प्रांत                                     | क्षेत्रफल | जनसंख्या | प्रतिवर्गमोल |  |  |  |  |
|                                                   | वर्गमील   | लाख      | जनसंख्या     |  |  |  |  |
| संयुक्त प्रांत                                    | १,०७,२६७  | ४७१      | ४४०          |  |  |  |  |
| <b>ग्रेटब्रिटेन</b>                               | १,२१,६३३  | ४५५      | ३७६          |  |  |  |  |
| बंगाल                                             | ७८,६९९    | ४५४      | ५७८          |  |  |  |  |
| जर्मनी                                            | २,०८,७८०  | ६४९      | ३१०४         |  |  |  |  |
| मदरास                                             | १,४२,३३०  | ४१४      | २९१          |  |  |  |  |
| फ्रांस                                            | २,०७,०५४  | 386      | 968.6        |  |  |  |  |
| विहार और उड़ीसा                                   | ८३,५८१    | 384      | ४१५          |  |  |  |  |
| इटली                                              | १,१०,६३२  | 369      | 376.4        |  |  |  |  |

<sup>\*</sup> The Statesman's Year Book 1918.

पहले संस्करणके पुराने आँकड़े बदल कर इस संस्करणमें नये आँकड़े दे दिये गये हैं। \* "The mud huts of the people favour the spread of plague, but they are built of mud because that is generally the only material, the builder can obtain."

अर्थात्—" मिट्टीके कच्चे मकानोंसे प्लेग फेलनेमें सहायता मिलती है; लेकिन किया क्या जाय, वेचारोंको सिवाय मिट्टीके दूसरी कोई वस्तु, नकान बनानेको, प्राप्य ही नहीं होती।"

‡ "...He inhabits a mud hovel in the middle of a crowded village, surrounded by dunghills and stagnant pools, the water of which latter is not seldom his only drink."

अर्थात्—" भारतवासी, घनी वस्तीवाले गाँवके वीचमें, एक एक मिट्टीकी झोपड़ीमें रहते हैं, जिसके चारों तरफ गोवर आदि खादका पहाड़ लगा रहता है, और पास ही गन्दे पानीकी गढ़ी या तल्या भी होती है। अकसर इसी तलेयाका पानी पीनेके काममें भी लाया जाता है।"

+ "The populous houses lie close together and breed disease."

अर्थात्—" मकानात एक दूसरेसे सटाकर बनाये जाते हैं और उनमें ज्यादा आदमी रहते हैं। इससे बीमारियाँ होती हैं।"

× "The ordinary house contains a small court-yard, with a sitting room opening off it which is used by males only, while further back, worse ventilated and darker is the inner room in which females sleep. Deep pit-sunk privy which is never cleared, the nightsoil being consumed by the pit, occupies the other corner of the unpaned wet court-yard. Stagnant drain with all its usual filth rots away into the court-yard or at best, ends into a small pit dug at the foot of the female compartment."

<sup>\*</sup> Government Report on Sanitary Measurers in India 1904-5, page 96.

<sup>‡</sup> Prosperous British India.

<sup>+</sup> Sanitary Measures in India 1903, pages 99 and 96.

<sup>×</sup> Sanitary Measures in India.

अर्थात्—" मामूली मकानोंमें एक छोटासा ऑगन होता है और बाह-रकी कोटरी होती है, जो मदोंके बैठेनके काम आती है। अन्दर जाकर बाह-रकी कोटरीसे अधिक खराब, जिनमें न तो हवा आती है न रोशनी, दूसरी कोटरियाँ होती हैं जिनमें औरतें सोती हैं। इसी कच्चे सीड़से भरे ऑगनके, एक कोनेपर संडासी पैखाना होता है। यह कभी साफ नहीं किया जाता। मैला, उसी कोटरीके गहरे गढ़ेमें खप जाता है। नाबदानका सब मेला, इसी आंगनमें सड़ा करता है, या जनाना कोटरीके बगलके एक छोटेसे गढ़ेमें खतम होकर सड़ा करता है। "

आइए, अब आपको भारतके उस शहरकी सेर करावें, जो ब्रिटेनके झण्डे. के नीचे दूसरे नम्बरका, और सारी दुनियाके शहरों में बारहवें नम्बरका शहर ह; जो महलोंके शहर (city of palaces) के नामसे मशहूर है, जो धनी ज्यापारियोंका केन्द्र है और जहाँ, अभी कुछ ही समय पहले, भारतकी राजधानी थी।

पाठकगण, इस समय में आपको हवड़ा स्टेशनसे, पञ्जाबमेलके फर्स्टेक्लास रिजर्व कम्पार्टमेण्टसे, उतार कर, मोटरमें बेटाल कर, सेट दुलीचन्दकी कोटीमें न टहराऊँगा; एडेन, जुलाजिकल या बुटानिकल गार्डेनकी हवा न खिलाऊँगा; आनरेबुल मिस्टर सुकरजीके बंगलेकी सजावट, राजेन्द्र मिल्लकके कमरेकी एक एक लाखकी तसवीरें, कीमती शीशे और प्रतिमूर्तियाँ ( Statue ) न दिखलाऊँगा, जड़ाऊ मिन्दर, जौहरियोंकी झकाझक दूकानें, चौरंगीके आलीशान सौदागरोंका मनोहर सामान, आस्लर (Osler) की काँचकी घड़ियाँ, बिजलीके पंखे, झाड़ फान्स और फव्वारे, इविङ्ग कम्पनीकी बेलबूटेदार छतें या बर्ड कम्पनीके यहाँका सुन्दर फर्शका सामान न दिखाकर आपको एक दूसरी ही ओर ले जाऊँगा। आपको कलकत्तेकी सची, भीतरी दशा, मध्यम स्थिति-वालोंके मकान, और ऐसे स्थान, जिनमें कलकत्तेके अधिकांश लोग वास करते हैं, दिखाऊँगा।

## बड़ा बाजार।

हरिसन रोडकी चौड़ी सड़क पर एक निहायत खूबसूरत, छोटा, पर शान-दार मकान है। ३० फीट लम्बा और २० फीट चौड़ा है। इसमें ११ कमरे हैं और १८ भिन्न भिन्न परिवारोंके ११३ जन रहते हैं। कुल किराया १५७) २० मासिक अदा होता है। नीचेके खण्डमें दो पैलाने, एक नहानेका कमरा और तीन पानीके नल हैं। नीचे, सुवह शाम भीड़ लग जाती है। निपटनेवालोंमें हर वक्त 'कहा-सुनी' हुआ करती है। मकानमें सीड़ बहुत है और बदबू सीड़से भी अधिक ह।

सड़क पर तीन दूकानं हैं। एक दूकानमें दो मारवाड़ी किरायेदार रहते हैं और दोनों साझेमें दही बड़े वेचते हैं। उनके दोनों कुटुम्बोंसें दस प्राणी हैं। मचान पर स्टोर है। उसके नीचेकी जगह दिनको रसोईवरका और रानको सोनेके घरका काम देती है। दूसरे किना!, एकके नीचे एक, इस तरह दो खटोले लटकते हैं, उनपर तीन बच्चे झूला करते हैं। सेठ सेठानी और दोनोंके सयाने लड़के और लड़कियों एक ही फर्या पर रानको सोती हैं। चोरीके भयसे दरवाजा दन्द रहता है। उपरके झरोखोंसे मिर्फ प्राण बचाने योग्य हवा आया करती है।

दृसरी दूकानमें एक खोमचेवाला हिलवाई रहता है। अँगरेजीमें एफ. ए. फेल है। वोर्डिझ हाउसों में मिटाई वेचता है। इसका एक भाई आढ़तमें अनाज तोलता है और दूसरा भाई कालेजीं पढ़ता ह। तीनों व्याहे हैं। सब मिलाकर ९ प्राणी हैं जो इसी कोटरीमें रहते हैं। भट्टी, पानी, मिटाई बनानेका सामान, सब इसी कोटरीमें है और चब लोग इसी एक कोटरीमें सोते भी हैं।

तीसरी कोठरी सबसे छोटी है। अन्दर जानेकी राह और सीढ़ी इसीमें पड़ती है। एक कलवार, अपनी प्रेमिका एक चमारिन और उसके ४ बच्चोंके सिहत इसमें रहता है। मिरजापुरमें लाखका काम फेल हो जानेपर, उसने यहाँ आकर इसी कोठरीमें मांस, मछली, कटलेट, चाय आदिकी दूकान कर ली है। चमारिन, सुबह शाम तो पराठे बनाकर दूकानमें रख देती है, और दूसरे समयमें सामने ही पान लगाकर बेचती है। कुल ६ प्राणी इसमें रहते हैं। दूकान भी इसीमें होती है।

सबसे अपरके खण्डमें केवल एक बड़ा कमरा, एक बाजूका कमरा, एक छोटीसी दालान और उसके आगे जरासी खुली छत है। एक प्रसिद्ध बैंकिक्न कम्पनी (Agrawala Insurance & Banking Co.) के खजांची, दलाल और हेडक्लार्क उसमें मिल जुल कर रहते हैं। खजांची महाशयके साथ उनकी धर्मपत्नी और दो बालक, एक युवती विधवा भाभी, एक चची और उसकी एक युवती कन्या, कुल सात प्राणी रहते हैं। दलाल महाशयकी अभी शादी हुई है। आपके साथ अर्घाङ्गिनी, एक बहिन, वृद्ध पिता, और छोटा पर बड़ा खोटा भाई, कुल ५ आदमी हैं।

हेडक्लार्क महाशयके साथ घरका कोई नहीं है। सिर्फ एक कहारका लडका साथमें घरसे आया है। आप दिनको बासेमें, और गामको उपर्युक्त पराठेवा लीकी दुकानके पराठे आदि खाते हैं। खजांची और दलालकी रोटी दालानमें अलग अलग बनती है। असबाब, सन्द्रक और गृहस्थीका अन्य सामान बाज़्दे कमरेमें रहता है। बड़े कमरेमें एक डोर बाँध कर एक परदा लटका दिया गया है। एक तरफ मर्द और दूसरी ओर औरतें और बच्चे बैठते और सोते हैं। जरूरतके मताबिक और परदे लगा दिये जाते हैं और उनसे उक्त बरे कमरेमें कई कोटरियाँ बना ली जाती हैं। इसमें तीन दरवाजे हैं। जिनमें दो पर खियोंका अधिकार है। हेडक्लार्क महाशयके, उन्हींके उमरके दो क युवक मित्र हैं जिनमें एक वेश्य और दूसरे ब्राह्मण हैं। आप लोगोंको यह स्थान ऐसा भला मालुम होता है कि समय पाते ही आप इस कमरेमें उपस्थित हो जाते हैं। हेडक्लार्क महाशयके मेहमान बनकर पराठावालीकी दकानके पर्छ उडाते हैं. ओर ताश खेलनेमें देर हो जानेसे वहीं सो भी जाते हैं-और खाम खाह देर हो ही जाती है ! एक कमरा, १४ सोनेवाले, और तिसपर दो मेह-मान और फिर नित्य ! अर्थात् एक ही कमरेमें, तीन भिन्न भिन्न जाति और स्थानके तीन परिवार रहते हैं । युवा पुरुष और पराई युवती श्चियाँ, एक साथ सोती बैठती हैं। एक दूसरेको स्नान करते, बस्नादि बदलते और श्रङ्कार करते देखते हैं।

## कालेज स्ट्रीट।

एक चार मंजिला ऊँचा मकान है। नी वेके खण्डमें कालेजके लड़के रहते हैं, और इसे बदर्स लाज (Brothers' Lodge) कहते हैं। इसमें पाँच पक्के कमरे हैं। कोई कमरा आठ वर्ग फीटसे ज्यादा बड़ा नहीं है। इसमें ३० लड़के रहते हैं। प्रत्येक कमरेमें तीन चारपाइयां नहीं बिछ सकतीं, अत-एव ये जमीन पर ही विश्राम करते हैं। सीड़से छत तकका चूना भींग गया है। रोशनी किसी कमरेमें नहीं है। इनमें धूप, सालके किसी महीनेंग या किसी समय नहीं आ सकती। लडकोंने नेप्यलीन आदि छिड़क रक्खा है, तो भी बदबू बहुत है।

#### चीना बाजार।

चितपुररोडपर एक कमरेमें दिनको मोची जूना बनाते हैं, और रातको उसीमें चारपाइयां डाल दी जाती हैं। एक पर वाप, मां, और एक लडका, साथ सोते हैं, दूसरी पर ६ बड़े बड़े बच्चे सोते हैं; तीसरी चारपाई पर तीन स्त्रियाँ और चाथी पर तीन लडके सोते हैं। बगलका दूसरा कमरा बहुत छोटा है, उसमें एकसे अधिक तखता नहीं पड़ सकता, अतएव चतुर चीनी कारीगरने एक टेबुल ऐसा बनाया है कि दिनको उसीसे मेजका काम निकल जाता है, और रातको कुछ लकडियोंको उधर उधर कर देनेसे उसमें तीन दर हो जाते हैं। पहले दरमें, स्त्री पुरुष और एक छोटा बच्चा, दूसरेमें बालक और बालिकायें पाँच अदद, और तीसरेमें चार अदद भाई बहिन कसे रहते हैं। सब १२ से १८ वर्ष तकके हैं। मेजर मेटकाप लिखते हैं:-"एक छोटेसे कमरेमें एक बेवा वंगालिन, अपने ६ वच्चोंके साथ एक ही तख्ते पर स्रोती थी। एक रातको दो बच्चोंका अन्त हो गया। उनकी मृत्युका कारण, बुरी हवा और बिछोनेकी गन्दगी थी। "कलकत्तेके एक सफाईके दारोगा लिखते हैं-" एक छोटीसी कोटरीके आधे हिस्सेमें पत्थरका कोयला रज्जा है। उसी कोटरीके आधे हिस्सेमें एक बंगाली वाबू, उनकी खी और दो लड़के सोते हैं।" "एक सीढीके नीचे एक औरत अपने चार वच्चोंके साथ जमीन पर सोती है। "

वस, इस शहरका अन्दाज करने भरको यह वृत्तान्त काफी है। यहाँकी अधिकांश आवादी किस तरह पर रहती है, सो मालूम हो गया। अब चिल्, हम लोग काशीकी यात्रा करे। इस शहरकी लोग वड़ी तारीफ करते हैं और इसे 'छोटा कलकत्ता' कहा करते हैं। यस, इसे भी देखना आदश्यक है। पाठक महाशयोंसे प्रार्थना है कि यहाँ भी आप राजा मुंशी माधोछ लकी भूलनपुरवाली कोटीमें या अजमतगढ़ पेलेसमें न टहर कर, नन्दनसाहु स्ट्री-टमें किसी रईसके मेहमान वानिए, जहाँसे आप अपना कार्य अच्छी तरह कर सकें।

बनारस-म्यूनीसिपैलिटीमें कुल मकानोंकी संख्या ५०,११३ है। उनमें १,९९,९६८ जन बास करते हैं-१,०३,१२६ पुरुप और ९६,७४२ स्त्रियाँ। चौक और दशाश्वमेधके वार्ड ( ward ) में अधिक घनी बसती है। दोनों वाडों में सब मिलाकर १७,७७० मकान हें आर उनमें ६६,६७४ जन

इस हिसावसे फी मकान, ३'७ यानी ४ जनसे भी कमकी औसत पडती है। ये चार आदमी तो चौमांजिले मकानोंके लिए बहुत कम हैं। भला. यहाँ मकानोंकी तकलीफ क्या हो सकती है ? यहाँ तो रहनेवाले कम और मकान ज्यादा हैं। मकानदार चाहते होंगे कि कोई मुफ्तमें आकर उनके साथ रहे,-घरकी सफाई हुआ करेगी, घरमें चिराग जला करेगा। और शायद पक्के महा-लके कुआगली अथवा बंगाली टोलेमें मकानोंका किराया बिल्कुल न लिया जाता होगा: यदि लिया भी जाता होगा तो नाममात्रका। चीजोंकी जरूत-तके मताबिक उनकी कदर होती है, दाम बदता है, अतएव मकान और जमीनकी चाह कम होगी। पर जाँच करनेसे दूसरी ही बात मालुम होती है। यहाँ एक एक फुट जमीनके लिए लोग जान देनेको तैयार हो जाते हैं। लक्की चबूतरा एक फुटसे अधिक चौड़ा न होगा, पर उसके लिए एक लाव रूपया खर्च हुआ। जिस मुलाकातीसे पूछिए मकानकी बड़ी तकलीफ बताता है। मकानका किराया, और जमीनका दाम मामूली लोगोंके आराममें फर्क डाल रहा है। जिस मकानको देखिए, आदमियोंसे खचाखच भरा है। नीचेकी कोठरियां, जहां न रोशनी है और न हवा बल्कि बदबूसे नाक फटी जाती है, भरी पड़ी हैं। लखपती महाजनोंकी बैटकें ऐसे ही अधेर कमरोंमें हैं। उनके लड़के उन्हीं में पढ़ते हैं। बड़ी बड़ी दूकानें हैं। सुनीम गुमाइते और धनात्व मालिक ऐसे ही कमरोंमें बरसातकी सड़ी गरमी पड़ने पर भी, बारह को राततक बहीखाते लिखा करते हैं--क्यों ? यदि फी घर चार ही आदमी रहते होते, तो ये इतना कष्ट क्यों सहते ? इसका कारण वही कोठी बता दंगी, जिसमें आप टहरे हुए हैं। देखिएगा, महछेकी आधी जमीन और मकान उस कोठीमें शामिल है। जिसमें सिर्फ एक कुटुम्ब और बाकी आधेमें, सारा महल्ला गुजर करता है । गोपालमन्दिरके मकानोंमें ५०० जन और इसी तरह अनेक धनी महाजनोंके घरोंमें किसीमें २०० या किसीमें १०० जन भलीभाँति रह सकते हैं, पर ऐसा न होकर उनमें एक ही एक कुटुम्ब बास करता है और उन्हींके पड़ोसके दूसरे घरोंमें छोग नीचेसे ऊपर तक करे रहते हैं।

<sup>\*</sup> Census Statistics of Benares 1911.

जैसे एक बड़ा बृक्ष अपनी ही जातिके, पास उगे हुए कमजोर पौधोंका आहार स्वभावसे ही खुद छीन लेता है और वे बेचारे कमजोर पौधे अपने हिस्सेकी नमी, गरमी और वायु न पाकर पूर्णरूपसे बढने नहीं पाते-समयके पहले ही नष्ट हो जाते हैं: ठीक इसी तरह अधिक धनाह्य. अपने पड़ोसियोंको आराम देनेकी चेष्टा रखते हुए भी. उनके हिस्सेकी आक्सिजन और सूर्यकी गरमी जिसपर शरीरकी आरोग्यता निर्भर है, खुद हजम कर जाते हैं। (Survival of the fittest ) जीवन संग्रामकी बात है। आप जिस कोठीमें ठहरे हैं: देखिएगा, उसमें ग्रुद्ध वायुका अभाव है। नीचेके दो खण्डोंमें धूप ही नहीं पहुँच सकती । चारों ओर दुरतक लगातार ऊँचे मकानोंकी कतार है । मका-नोंके छज्जे और सायवान आमने सामने एक दूसरेको छुआ करते हैं, अत-एव गलियों में प्रकाश और शुद्ध वायुके झोंके आने ही नहीं पाते जो अन्य कम-रोंकी वायुको खुद्ध रखनेमें सहायता दे सकें। गलियाँ ऐसी तंग हैं कि तीन आदमी कन्धेसे कन्धे मिला कर नहीं चल सकते। मासूली लोगोंके मकानोंकी कौन कहे, करोडों रुपयोंके धानिकोंकी को ठियोंके सामने या बगलमें भी जरासी जगह नहीं देखिएगा। और यदि कहीं किसी कारणविशेषसे, वहाँ, किसी कवि-राज या कविरत्न महाशयकी पालकी लाकर रख दी जाय, तो वेचारी चार फीटकी चौडी गली. घण्टोंके लिए रास्ता रोके रहे। ऐसी तंग गालियोंके रहने-वाले रईसोंके यहाँ कविराज और डाक्टरोंका आगमन प्राय: ही देखा जाता है। इससे यह साफ मालूम होता है कि सम्पत्तिवान होते हुए भी झुद्ध वायु और प्रकाशके अभावसे ये लोग आरोग्य नहीं रहते।

यहीं एक तहसीलदार महाशयका एक संगीन मकान है। तीन तरफ तक्ष गिलियाँ हैं। दरवाजेके सामनेवाली गली ऐसी तंग और अँधेरी है कि दिनको भी टटोल कर चलना पड़ता है। दरवाजेके भीतर घुसते ही बदबूसे दिमाग परेश्वान हो जाता है। अंधेरा इतना रहता है कि अनजान आदमीको रास्ता ही न मिलेगा और रोजके आने जानेवालोंको भी दरवाजा टटोलना होगा। इसकी बनावट ऐसी है—चौकके तीन तरफ दालान और उनके पीछे अँधेरी कोठिरयाँ, द्सरे और तीसरे खण्डमें इसी तरह तीन ओर दालान और कोठिरयाँ और एक तरफ सीढ़ी और पैखाना। खुली छत किसी खण्डमें नहीं है कि उसका सुख उस खण्डके रहनेवाले भोग सकें। सबके जपर कुल खुली छत है। नीचेका आँगन और जपरकी छत पिलेक प्रापर्टी है, अर्थात् सब लोग इसे

इस्तेमाल कर सकते हैं। अत: गरमीक महीनोंमें एक दूसरेसे सटकर बीसें बिछोने एक साथ बिछते हैं। यहाँ न आपसमें परदा निभ सकता है न लाज। नी भिन्न भिन्न छुटुम्बोंके खीपुरुप एक साथ रहते हैं—पंखाना हर एक खण्डमें है। ये नये ढंगके स्वयं बह जानेवाले नहीं हैं। इस पर ये साफ भी नहीं किये जाते। मालूम नहीं, मैला, कहाँ गायब हो जाता है! हाँ, बदब बीथे खण्डमें भी है। धूप सिवाय अपरके एक खण्डके किसी दरजेमें नहीं जाती। सर्बसे अपरवाले किरायेदारको १५) रु० मासिक किराया देना पड़ता है, और सिर्फ तीन रहने लायक कमरे हैं, अतएव पाँचरुपया फी कोठरी किराया ठहरा और १५) रु० मासिक डाक्टरकी फीस और दवाका दाम पड़ जाता है। यह भी बता देना आवश्यक है कि ये सामान्य किरायेदार नहीं हैं, इन्हें आप निर्धन न समझें। इंनमेंसे प्रत्येक रहनेवालेका खर्च डेढ़ सी दो सी रुपये महिनेका है और ये बीसों बरसके पुराने किरायेदार हैं।

#### नम्बर १०५ ब्रह्मनाल।

इस मकानके सबसे जपर े दरजेमें, सातवें आसमान पर, मिस्टर जयराम फोटोग्राफर एण्ड आर्टिस्ट रहते हैं। आपके यहाँ जाना नरकमें जाना है। इस मकानमें ऑगन भी नहीं है और मिस्टर जयराम, किसीको जपरकी छत पर आने नहीं देते। आने क्यों दें? छोटीसी छत इन्हीं भरको काफी नहीं होती, फिर और छोग कहाँ रह सकते हैं? इस ढंग पर इस ऊँचे मकानमें छगभग ५० आदमी रहते हैं। आते जाते खियां देख पड़ती हैं। सभीका स्वास्थ्य अत्यन्त बुरा है। युवती खियोंको, क्षयरोगसा हुआ जान पड़ता है और बचोंकी दशा तो अत्यन्त ही शोचनीय है।

यह अवस्था एक या दो खास घरोंकी नहीं है। काशीके अधिकांश लोग इसी तरह रहते हैं। यहांके गरीबोंकी कौन कहे, लखपती महाजन भी इन्हीं घरोंमें रहते हैं। सोना, चाँदी, बरतन, रेशम, बनारसी कपड़े आदिकी कुल बड़ी बड़ी दूकानें, इन्हीं और ऐसे ही मकानोंमें हैं। जब गरमी या बरसातमें शामके वक्त इन मकानोंमें जाने या कुछ वस्तादि खरीदनेमें अधिक समय बिताना पड़ता है, तब प्रलय हो जाती है। जिन्हें आप कोठी कहकर पुकारते हैं, उनमें जानेसे साँसकी कोठी, बन्द होने लगती है। बेचारी ताड़की पंखी, कितनी हवा दे सकती है ? और फिर क्या वह कहींसे दूसरी हवा लादेगी? हवा तो वही

बिगड़ी हुई रहेगी; केवल चेहरे पर झोंकेसे लगेगी। बहुतसे कोठीवालोंके कम-रोंमें गैसका पंखा दिनरात खुला रहता है। उससे कुछ शान्ति तो जरूर मिलती है पर सचमुच गैससे कमरेकी वायु अधिक खराब होती है, और अन्तमें उससे हानि ही होती है।

यह दशा भारतके उस शहरकी है जो पापनाशी, पवित्र काशीके नामसे भारतक भें विख्यात है, जहाँ के लोग सचमुच भारतके अन्य शहरवालों से अधिक सफाईसे रहते हैं, जहाँ फर्रेक्लास म्यूनीसिपैलिटी है, जहाँ विद्याका अधिक प्रचार है और जहाँ अधिकांश जन धनी हैं।

बस, अब कानपुरकी अत्यन्त गन्दी गलियों में और दिल्ली या लाहौरके (काशीके मुकाबले) गन्दे लोगोंके मकानों में लेजाकर आपका समय लेना क्यार्थ है। केवल कलकत्ते और काशीसे सारे भारतका अन्दाजा हो सकता है।

देहाती मकान जहाँ न म्यूनी सिपैलिटी है, न नालियाँ, न धन, और न विद्या, मकानके नामको बदनाम करते हैं। दिरद्ध देहातियों के कचे झोपड़ों से घोड़ों के तबेले अच्ले होते हैं। इन मकानों में अँगरेज अपने घोड़े भी न रहने देंगे, और यदि रक्लें तो शायद उनका अन्त भी जल्द ही हो जाय।— बोड़ों की कौन कहे, उनमें वे अपने सूअर तक न बन्द करेंगे!

पर, ऐसे ही मकानोंमें, २६,५१,१६,८३५ मनुष्य बास करते हैं और इन्हीं झोपड़ियोंमें १४,४४,०९,२३२ अभागी भारतीय खियाँ कैंद रहती हैं \*। गोहुआँ, जिल्ला आरा।

बाबू गुलावसिंह १८ गाँवके जमींदार हैं। आपके गाँवमें परदेका बड़ा कड़ा रिवाज है। जो बहू या बेटी जितने ही किटन परदेमें रहे, उसका उतना ही नाम है, उसकी उतनी ही इज्जत है। यहाँ तक कि इस गाँवका बड़प्पन और टकुराई, उसके घरके परदेके मुताबिक आँकी जाती है न कि धन या विद्यासे। ईश्वरकी द्यासे बाबू गुलावसिंहकी इज्जत गाँवमें सबसे अधिक है। आपके घर यह रिवाज है कि बहुओंको न कोई फरागत जाते देखे, न खाते और न नहाते, और कब तक १ जब तक कि वे स्वयं घरकी मालकिन न हो जायँ—उनकी सासका परलोकवास न हो जाय!

बूढ़ी सास आदिको आँगनमें धूप लेने आनेके पहले ही बहुओंको नित्यके सौचादि कम्मसे निपट कर, अपनी अपनी कोटरियोंमें बन्द हो जाना चाहिए।

<sup>\*</sup> Statistical Abstract, British India, 1899-1909.

देश •-८

खानेके समय या और दूसरे जरूरतके वक्त, मालकिन हट जाती है, तब कहीं बहुयें खा पी कर जल्दीसे उसी कमरेमें भाग आती हैं। इसके बाद, दिन रात-में जो कुछ उन्हें करना हो अपनी कोटरीमें करें। हर कोटरीमें दो तीन पीक-दान और चिलमची रक्बी रहती हैं और एक एक बहूकी खिदमतमें दो दो छौण्डियाँ रात दिन हाजिर रहती हैं। पर, मालूम नहीं क्यों, न तो बहुओंका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और न शहरकी छड़कियाँ, वहाँ आंकर जीती हैं। बड़े भाई, बाबू बजकुमारसिंहके चार ब्याह हो चुके, उनमेंसे तीन बहुओंका अन्त हो गया। अभी आपकी आयु कुछ ३० वर्षकी होगी। बाबू गुलाबिंस-हकी स्त्री जब तक गोहुआँ में रहती है, बीमार ही रहती है, और यदि वह सालभरमें कमसे कम चार महीने अपने चचा इंजीनियर साहबके साथ कैम्पमें न रहने पावे तो उसका अन्त ही हो जाय। इस लगातार बीमारी और मृत्युका कारण यह बताया जाता है कि समीपवासी हरसू ब्रह्मका शाप है कि इस गाँवके ठानुरकी बहू-बेटियाँ सुखी न रहें ! पर बाबू गुलाबसिंहकी खास बहिन मेरे बड़े भाई साहबको ब्याही हैं। उनका स्वास्थ्य मेरे घर बहुत अच्छा, बक्कि जरूरतसे ज्यादा अच्छा रहता है। मेरे घर वे कमरेमें बन्द नहीं रहतीं, अकसर गङ्गास्नानको पैदल भेजी जाती हैं। हर मंगलको दुर्गाजी पेदल ही जाना होता है। लौटते समय चाहे सवारी दे दी जाय, पर जाना पैदल ही पड़ता है। इससे प्रातःकालका न्यायाम हो जाता है।

बाबू गुलावसिंहके घर चाहे परदेका रिवाज बहुत कड़ा हो, और लोगोंके घरसे ज्यादा हो, पर इस कुरीतिमें तो सारा भारत पड़ा है। खास कर संयुक्त प्रान्तमें इसका इतना बुरा रिवाज है कि बेचारी असहाया ख्रियोंका सर्वनाम्न ही हुआ जाता है। गत दस वर्षों में इनकी संख्या बढ़नेके बदले घट गई है। १९०१ में, संयुक्त प्रान्तमें २,३४,६२,८८४ ख्रियों थीं और १९११ में, ये २,२९,४०, ८०९ रह गई। जर्थात् ५,२२,०७५ ख्रियों कम हो गई। \*

"In the last decade, there has been a very great loss of women. The loss is general and wide-spread and so severe that the province is worse off for females than it has been for 30 years."

अर्थात्—'' गत दस वर्षों में खियोंकी बड़ी मृत्यु हुई है। ये बेचारी आम तरह पर मरी हैं, और चारों तरफ मृत्यु खूब हुई है। इतनी अधिक मृत्यु हुई है कि आरेतोंकी ३० वषकी खराब हालत और अवतर हो गई है।''

<sup>\*</sup> All India Census Report 1911, for U.P.

- "Fever as a whole is more fatal to females than males."
- "The causes of the loss of females are plague and malaria."
- "It appears that mortality is always highest among females."\*

अर्थात्—" ज्वर स्त्रियोंके लिए ज्यादा प्राणघातक होता है। "

" ख्रियोंकी मृत्युका कारण ज्वर और प्लेग है।"

" देखा जाता है कि ( भारतमें ) स्त्रियाँ सबसे अधिक मरती हैं। "

मृत्युसंख्या आदि दिखानेके पहले हम आपको एकबार फिर याद दिलाते हैं कि विरुद्ध आहार-विहारसे रोग उत्पन्न होते हैं और रोगसे मृत्यु हो जाती है। वायुके विगड़नेसे या काफी ग्रुद्ध वायु न मिलनेसे भी रोग उत्पन्न होते हैं और मृत्यु हो जाती है।

हम भलीभाँति दिखा आये हैं कि भारतवर्षमें आहारका और रहनेके स्थानका केसा बुरा हाल है। विलियम डिग्बी साहब कहते हैं कि "He is born in sickness and dies almost like a beast of the field, with only such rude care as his neighbour's rude ignorance can afford." अर्थात्—" भारतवासी रोगी ही पैदा होते हैं और रोगसे ही जानवरोंकी तरह मर जाते हैं। उनकी चिकित्सा उतनी ही होती है जितनी कि उनके अज्ञानी पड़ोसी कर सकते हैं।"

अब इस तरह पर जीवन व्यतीत करनेका परिणाम सुनिए। आप कह सकते हैं कि मरना भी क्या कोई आश्चर्यकी वात है ? यदि मरे तो क्या हुआ ? क्या अन्य देशोंमें लोग नहीं मरते ? पर देखना यह है कि भारतवा-सियोंकी औसत उम्र क्या है, भारतमें क्या अकालमृत्यु अधिक होती है, और क्या यहाँ पर और देशोंके सुकावले मृत्युकी संख्या अधिक है। +

भारतवासियों और अँगरेजोंकी आयुका मुकावला करनेले मालूम होता है कि अँगरेज हमसे १७ वर्ष अधिक जीते हैं। अर्थात् उनकी औसत आयु ४० वर्षकी और हमारी कुल २३ वर्षकी है।

<sup>\*</sup> All India Census Report 1911 for U. P.

<sup>+</sup> देखिए, मृत्युसंख्याका विवरण पृष्ठ ११७।

# भारतवासियोंकी और अँगरेजोंकी आयुका मुकाबला।



१ ॲंगरेजोंकी औसत आयु ४० वर्ष ।

२ भारतवासियोंकी औसत आयु २३ वर्ष।

आपको शायद यह माननेमें तो एतराज न होगा कि ४० वर्षके पहले मरना अकालमृत्यु कहा जा सकता है।

## प्रति सहस्र कितने आदमी अकाल-मृत्युसे मरते हैं ?

| स्त्री या पुरुष | १ वर्षके<br>नीचे | १ से<br>५ तक | ५से१० | १०से१५   | १५से२० | २०से ३० | ३०से४० |
|-----------------|------------------|--------------|-------|----------|--------|---------|--------|
| स्त्री          | २४१ ४०           | ६४.५५        | 90.00 | १२•१६    | 9 0.04 | १९.६६   | २९°६०  |
| पुरुष           | २४९-६४           | ६७.५९        | १८.७६ | 9 z. ź s | १५.८   | १८५२    | २२.१४  |

| ь  | Ġ.                 | •        |
|----|--------------------|----------|
| L  | -                  |          |
| г  | ч                  |          |
|    | γ                  |          |
|    | 92                 |          |
| ĸ. | 7                  |          |
| к  | •                  |          |
| P  | ۳                  | •        |
| e. | r.                 | •        |
| 8  | ,                  |          |
| ٠. | _                  |          |
| 9  | ч                  | ч.       |
| Э. | ν                  | •        |
| ۲. |                    |          |
|    | v                  | ٠.       |
| ٥. |                    | ٠.       |
| r  | п                  | v        |
|    | THE REAL PROPERTY. | 303 1162 |

|              |                 |                               |            | रिया प्राप्ता             | -                   |                                           |                           |                                          |
|--------------|-----------------|-------------------------------|------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| सुदु         | पुरुष मरे       | ब्रियाँ मरी                   | कुल मृत्यु | कुल मृत्यु की हजार मृत्यु | उन्स्से             | हजेसे                                     | प्लेगसे                   | Remarks                                  |
| 8826         | स् ३९४३६        | १८८९ १३१८४१३६ ३०४८१५० ६४३६४१३ | हे ४३६४३   | 30.09                     | १६८१३६ भगर्था       | 966.336                                   | १०२३६९                    | सरकारी रिपो-                             |
| 9 %          | <b>১</b> ୭୭०৮৪৪ | ००१६४४६ भ०००४४००४६            | 4468582    | 68.28                     | 506502 0026522      | 506502                                    | 9550                      | टेसे ज्ञात होता है<br>कि भारतमें रोग     |
| 9809         | ३४४४७१२         | ००६३८५३ भ३८६५६६ ४६०४८८६ ६०८६  | १ ५९६३७५३  | h&. \$ }                  | ४०२६०२ ३५८३७६८      | ५०५६०५                                    | ते अ<br>इ<br>इ<br>इ       | बढ़ते ही जाते हैं।<br>हेजा, प्लेग आदिसे  |
| 9907         | 2202338         | १९०२ वृद्ध्य १३१८३१८ ७०६२४१   | 9685309    | 93.68                     | 8445<br>१४४६<br>१४४ | 23000                                     | इर्डिमेरर २०००६ राम्स्टर  | मृत्युसंख्या प्रति-<br>वर्षे बढ़ रही है। |
| 9903         | かっときゃっぷ         | そつもつもつの つのわからのき わつわきとのみ そのかも  | 262626     | 65.82                     | ४४३७६०७ ३०५४६७      | 30 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 | ६४२६००                    |                                          |
| %°5 <b>~</b> | ३०४०५०६         | しつつつとの からつととうと ちゅらのかのきれのらん    | 6020289    |                           | करहरेक विवर्धक      | १९२३२७                                    | 836096                    |                                          |
| 20           | ४११८२४२         | 0822407 2258888 282268 4056   | ८०५२३००    | >><br>5<br>6<br>6<br>7    | ०५११६४ ०५१०१६४      | ०५३१६४                                    | १४०१७४१                   |                                          |
| 00           | १७५४५०१         | ०६५५५७० ३८०४५०६ ८७५५५०८ ३०५६  | ०६५२२३०    | \$ %.<br>\$ %             | ४४५२४३ ६४०५३४       | ६९०५३१                                    | ३००३५५                    |                                          |
| 9056         | \$ x 0 x 6 x x  | ४८३४४६७ ४०५३७४४ ४४०४६६४००४६   | ८३९६२२     | 26.98                     | 6222322             | 206708                                    | हेटहेडेडेड र०६७०८ ६७७८३६८ |                                          |
| 2006         | 6486388         | 500kh32 3hh0568 6h8k388 2056  | 2008732    | \$6.58                    | भरवहरूप प्रमुख्य    | 489634                                    | 193666                    |                                          |

### भारतवर्ष और सारी दुनियाकी मृत्युसंख्याका मुकाबला। सन् १९१६ \*

| नाम देश         | मृत्युसंख्या प्रातिहजार | नाम देश      | मृत्युसंख्या प्रतिहजार |
|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------|
| बंगाल           | 50.50                   | न्यू जीलैण्ड | \$ 0 ° 15              |
| संयुक्त प्रान्त | <b>२९</b> °५०           | आस्ट्रेलिया  | 33.5                   |
| पंजाब           | ३०'७०                   | स्वीडन       | 38.3                   |
| मध्यप्रदेश      | इ०.०५                   | इंग्लैण्ड    | 38.6                   |
| बम्बई           | <b>\$3.35</b>           | अमेरिका      | <b>\$</b> ₹'%          |
| मद्रास          | २१'९                    | क्वीन्सरुण्ड | 6.84                   |
| विहार और उड़ी   | सा ३२'८                 | तसमानिया     | 30.05                  |
| आसाम            | २८°६९                   | विक्टीरिया   | <b>१२</b> °६           |
| कुल भारत        | २९.१०                   | डेन्मार्क    | 8 <b>3.</b> 18         |
|                 | ٠                       | नार्वे       | 38.8                   |

इससे साफ मालूम होता है कि भारतवर्षमें सारी दुनियासे अधिक मृत्यु होती हैं।

🕆 सबसे अधिक मृत्युसंख्या प्रति हजार, जो निम्नलिखित प्रान्तोंमें हुई:-

|         | 3900   | 3906   | पञ्जाब | 118.51       | 353.8≸        |
|---------|--------|--------|--------|--------------|---------------|
| बङ्गाल  | ९५.९५  | 68.50  |        | ८२.३६        | <i>५</i> ९.५९ |
| संयुक्त | 185.80 | 338.43 | सद्राम | <b>६६.</b> ४ | 90° &         |

<sup>\*</sup> Statesman's Year Book, 1918.

<sup>†</sup> Sanitary Measures in India, 1908-09, page 169.

## छठा परिच्छेद ।

**€}**00€}

विवाह।

\*>>

# (क)-विवाह-संस्कार।

'Nowhere in the whole world, nowhere in any religion, a nobler, beautiful, a more perfect ideal of marriage than you can find in the early writings of the Hindus.'

-Annie Besant.

अर्थात्-भूमण्डलके किसी देशमें, संसारकी किसी जातिमें, किसी धर्ममें, विवाहसंस्कारका महत्त्व ऐसा गम्भीर, ऐसा पवित्र नहीं है जैसा कि प्राचीन आर्यग्रंथोंमें पाया जाता है।

विवाहपद्धातिके संक्रमणका इतिहास क्ष बड़ा मनोरंजक और शिक्षादायक है। उसके देखनेसे यही बात सिद्ध होती है कि मानव जातिकी बाक्यावस्थामें न किसी प्रकारकी राज्यव्यवस्था थी और न समाज या कुटुंबव्यवस्था। स्त्रीपुरुषोंका सम्बन्ध और माता, पिता, पुत्र आदि नाते, मूलस्थितिमें रहनेवाले मनुष्योंमें उसी तरह अनियमित होते थे जिस तरह कि पशुओंमें पाये जाते हैं। स्त्रीपुरुषोंका नियमित सम्बन्ध राज्यव्यवस्था और सम्यताके साथ साथ स्थिर होता आया है। †

अनावृताः किल पुरा ख्रिय आसन् वरानने । कामचारविहारिण्यः स्वतंत्राश्चारहासिनः ॥—महाभारत ।

† Spencer.

<sup>\*</sup> मिन्न मिन्न देशों के पुराणग्रन्थों में कुछ ऐसी कथायें पाई जाती हैं जिनसे उक्त सिद्धांतों का बहुत मेल मिलता है। श्वेतकेतु और दीर्घतमा ऋषियों की कथासे यही बोध होता है कि अति प्राचीन कालमें स्त्रीपुरुषों का सम्बन्ध अनियमित था।—

अनेक देशों के इतिहाससे पता चलता है कि समाजकी प्रथम अवस्थामें लोगों की प्रवृत्ति युद्धकी ओर अधिक थी। विजयी जातिके लोग पराजित जातिवालों की खियों को पकड़ लाते थे और उन्हें निजकी संपत्ति समझते थे। उनके साथ विवाह करते, उन्हें दासी बनाते, बेच डालते या दान कर देते थे। खियों को कुटुम्बके प्रधान पुरुषों की अधीनतामें रहना पड़ता था। समाझ और राज्यन्यवस्थामें ज्यों ज्यों सुधार होता गया त्यों लों खियाँ भी दासत्वसे सक्त होती गईं।

स्वाधीनताके साथ साथ स्त्रियोंकी योग्यता बढ़ने लगी । उनके विषयमें मेम, आदर और अबलाभिमानके उच्च भाव प्रकट होने लगे। स्वयम्वरकी प्रथा निकली, धीरे धीरे विवाहको धार्मिक विधिका स्वरूप प्राप्त हुआ और विवाह एक परम आवश्यक संस्कार माना जाने लग्ना।

समाजशास्त्रवेत्ता स्पेन्सरका कथन है कि विवाहका मुख्य उद्देश यही है कि इससे समाज और राष्ट्रकी उत्कर्षावस्था चिरकाल तक बनी रहे जिससे दम्पितिका, भावी संततिका और देशका कल्याण हो। जिस विवाहसे इन बातोंकी सिद्धि न हो वह समाजके लिए हितदायक नहीं हो सकता। सुप्रसिद्ध विद्वान् अरस्तु (Aristotle) ने कहा है कि "स्त्रियोंकी उन्नति या अवनतिपर राष्ट्रकी उन्नति या अवनति निर्भर है। यूनानी (Greeks) अपनी स्त्रियोंको दासीके समान नहीं रखते थे, किन्तु उन्हें राष्ट्रोन्नतिका सहायक समझते थे—उनकी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नतिमें दत्तचित्त रहा करते थे। यही कारण था कि यूनानी बारवेरियन जातिको अपने अधीन कर सके।"

इतिहासकार गिवन लिखता है कि "रोमन राष्ट्र अपनी ख्रियोंके साथ, ग्रीक जातिकी अपेक्षा अधिक अच्छा वर्ताव करता था। इसी कारण रोमन राष्ट्र भीससे अधिक बलवान् हो गया और ग्रीकको रोमके सम्मुख सिर झुकाना पड़ा।"

यह एक प्रसिद्ध बात है कि रोमने एक छोटेसे शहरसे बढ़ते बढ़ते सारी दुनिया पर अपना प्रभुत्व फैला लिया। जिस तरह रोमराष्ट्रकी उन्नति विस्म-यकारक है उसी तरह उसकी अवनाति भी अत्यन्त हृदयदावक है। सुयोग्य टैसिरस इतिहासकार बताता है कि "रोमन जातिके उत्कर्षके समय रोमन ब्रियोंमें पातिवत्य, स्वावलम्बन, स्वार्थत्याग, धेर्य आदि जो अनेक सद्भुण देख पढ़ते थे वे सब उसकी अवनतिके समय नष्ट हो गये थे। इन अच्छे गुणोंके

स्थानपर दुराचार, अज्ञान, कलह आदि दुर्गुणोंका साम्राज्य स्थापित हो गया था \*। इसी कारण जर्मन जातिने रोमन लोगोंको दवा ढाला। बनोंमें रह-नेके समय भी जर्मनोंकी कुटुम्बसंस्था बहुत अच्छी थी। ''

भारतका इतिहास उठाकर देखनेसे शरीर कांप उठता हैं और ऑखें बन्द हो जाती हैं। इस अभागे देशकी सुदशा तथा उन्नतिके दिन, अति प्राचीक भूतकालकी अँधेरी छायामें ढँक से गये हैं। वालविवाह ओर खियोंकी पराधी-नताकी ऐसी गिरी हुई दशा सम्य संसारमें किसी भी देशकी नहीं है। स्वभा-वतः भारत ही एक ऐसा गया गुजरा देश पृथ्वीपर नजर आता है जो निर-न्तर इतने दिनोंसे विदेशियोंका शिकार बनकर पददलित किया जा रहा है। महाभारत होनेसे ही भारत गारत नहीं हुआ बल्कि भारत गारत हो चुका था इस लिए महाभारत हुआ।

विवाह-संशोधन तथा अन्य सामाजिक सुधारोंका प्रस्ताव करनेके लिए हमें इस बात पर विचार करना होगा कि वर्तमान समयमें ख्रियोंकी क्या दशा है; यह दशा कबसे चली आ रही है; प्राचीन और अवीचीन विवाहपद्धतिमें क्या दोष या गुण उपस्थित हो गये हैं; आदि ।

<sup>\*</sup> महाभारत होनेके कुछ दिनों पूर्वसे रोमसाम्राज्यके समान भारतमें भी स्त्रियोंकी अवनितकी झलक दीखनी है। (१) कुमारीपनमें गङ्गादेवी (बादको भीष्मकी माता) का पुत्रविसर्जन, (२) अपने साते के भाई विचित्रवीयेके विचाहके लिए काशीनरेशकी पुत्रियोंको—अम्बा, अम्बिका और अम्बालिकाको—भीष्मका बलपूर्वक हरना और उनका अनादर, (३) धीवरकी कुमारी कन्या सत्यवतीके साथ महर्षि पराशरका सम्मोग, वेद्व्यासका जन्म और वादको सत्यवतीका राज-कुलमें व्याह, (४) कुन्तीके कुमारीपनमें कर्णका जन्म और नदीमें बहाया जाना, इस घटनाका छिपाना और फिर राज-कुलमें विवाह, (५) होपदीका पाँच पुरुषोंकी एक साथ ही पत्नी बनना, आदि अनेक घटनायें महान् राजाओं और ऋषियोंके घरोंकी हैं। सामान्य प्रजाकी क्या दशा रही होगी. इसका पाठक स्वयं अनुमान कर मकते हैं।

## (ख)-वैदिक समय।

देवदत्तां पतिर्भार्यो विन्दते नेच्छयात्मनः । तां साध्वीं विभृयान्नित्यं देवानां प्रियमाचरन् ॥

दिन्दू दम्पतीका सम्बन्ध ईश्वरीय कार्य माना जाता है। पतिका विश्वास ह कि सृष्टिकर्ताने उसकी पत्नीको उसीके लिए उत्पन्न किया है। हिन्दू-पत्नीको पक्का विश्वास रहता है कि पति एक होता है—एक ही दफा होता है— पति-पत्नीका साथ जन्म-जन्मान्तरके लिए स्थिर होता है। हिन्दू विवाहसम्बन्ध ईश्वरदन्त है, अटल और धर्मकी सुदृ जंजीरोंसे जकड़ा है। यह सम्बन्ध इस लोक तथा परलोक दोनोंहीके लिए होता है।

हिन्दू दम्पतीका सम्बन्ध सांसारिक नहीं बब्कि धार्मिमक है। हिन्दू विवाह करता है पितृक्रणसे मुक्त होनेके लिए। विषयवासनाओं की तृप्तिके लिए हिंदू विवाह नहीं करता। पशुओं की तरह हरघड़ी मनमाना सम्भोग करना उसका धर्म नहीं है। इसके लिए नियम है, जिसके अनुसार जीवनकालमें बहुत थोड़े दिन उसे विषय-भोगके लिए प्राप्त होते हैं। वे भी किसी अन्य उद्देश्यसे नहीं, केवल धर्म्मकी आज्ञा पालन करनेके लिए:—

प्रजनार्थे स्त्रियः सृष्टाः सन्तानार्थञ्ज मानवाः । तस्मात्साधारणो धर्ममः श्रुतिः पत्न्या सहोदितः ॥

हिन्दू-विवाहसे यह अभिप्राय है कि दो योग्य आत्माओंको एक सम्पूर्णाव स्थामें लानेके लिए संयुक्त कर दिया जाय; जिससे व्यक्तियोंका सुख तथा स्वास्थ्य बढ़े और उनके द्वारा मनुष्यमात्रकी सामाजिक उन्नति हो।

हिन्दू-विवाह-संस्कार एक गम्भीर प्रतिज्ञा है जिससे स्त्री-पुरुष, विद्वानोंके सम्मुख ईश्वरको साक्षी देकर अति पवित्र भावसे जीवनपर्यन्तके लिए एक हो जाते हैं। सामाजिक दृष्टिसे इस एकताका अभिप्राय यह होता है कि जो कुछ पुरुषका है वह स्त्रीका हो जाता है और जो कुछ स्त्रीका है—तन, मन, धन-सब पुरुषका हो जाता है।

वेदों में पुरुषको 'श्राजन्तो ऽग्नयः' अर्थात् गरम, उत्साहमद तथा उष्णता प्रदान करनेवाली सूर्यंकी किरणोंसे उपमा दी गई है, और स्त्रीको 'विरश्मयः' प्रकाश देनेवाली, रंगोंको उत्पादन करनेवाली, तथा सुन्दर रिश्मयोंसे उपमा दी गई है। वेदों में स्त्रीको सृद्धी, सिनीवाली, मही तथा प्रेमका केन्द्र कहा है।

जैसे प्रजापातिने प्राण और रथी द्वारा सृष्टिको रचा, वैसे ही स्त्री और पुरुषकी दो पवित्र आत्माओं के एक होजानेसे मनुष्य-जगतकी स्थिति तथा वृद्धि होती है। बुद्धिपूर्वक तथा मचे प्रेमके पवित्र विवाह-संस्कारसे मनुष्यमात्रको लगभ पहुँचता है और समाजका हरतरह कल्याण होता है।

समज्जन्तु विश्वेदेवाः समापो हृदयानि नै। सं मातरिश्वा संघाता समुदेण्ट्री दघातु नौ॥

अर्थात्—हम दोनों, इन विद्वानोंके सामने, जो इस संसारको देखनेके लिए उपस्थित हुए हैं, प्रतिज्ञा करने हैं कि हमारे हृदय, दो प्रकारके जलोंके सदश मिल जावेंगे। जीवनके लिए जैसे प्राणवायु हें, सृष्टिके लिए जैसे सृष्टिकर्ता हैं, उपदेशके लिए जैसे श्रोतृगण हैं, वेसे ही हम पित-पत्नी, एक दूस-रेके लिए प्रिय होंगे।

सिनीवालि पृथुष्टुकं या देवानामसि स्वसा। जुपस्वं हच्यमाहतं प्रजां देवी दिदिङ्ढिनः॥

यजुर्वेद ३४-१०।

अर्थात् हे कुमारियो ! तुम ब्रह्मचर्यव्रतका पूर्णतया पालन करके, सारी उपयोगी विद्याशोंको सीखकर अपनी इच्छानुसार और अपनी परीक्षासे उत्तम वरोंको अपना पनि चुनो और उनके साथ साथ आनन्द्रपूर्वक गृहस्थाश्रममें प्रवेश कर उत्तम प्रजाको उत्पन्न करो : ।

अन्य वेदोंमें भी विवाह-सम्बन्धी ऐसे ही आदेश मिलते हैं। ब्रह्मचर्येण कन्या ३ युवानं धिन्दते पतिम्। अनड्वान् ब्रह्मचर्येणाश्वो घास जिगीपति॥

अथर्ववेद का - ११-१८।

जब वह कन्या ब्रह्मचर्ग्याश्रमसे पूर्ग विद्या पढ़ चुके तय अपनी युवाद-स्थामें पूर्ण युवा पुरुपको अपना पित करे। इसी प्रकार पुरुप भी पुशील धर्मात्मा पत्नीके साथ प्रसन्नतासे विवाह करके दोनों परस्पर सुखहु: खमें सहा- पकारी हों। क्यों कि अनद्वान् अर्थात् पशु भी जो पूरी जवानी पर्यन्त ब्रह्मचर्य अर्थात् सुनियममें रक्खा जाय तो अत्यन्त वलवान् होकर निर्वल जीवोंको जीत लेता है!

<sup>\*</sup> यजुर्वेद-भाष्य—स्वामी दयानन्द सरस्वतीकृत ।

" उस वैदिक समयमें, जब भारतकी विद्वता बहुत बढ़ी चढ़ी थी, जब उपनिषद्, न्याय और दर्शनशास्त्र लिखे जा रहे थे, जब धर्मशास्त्र और वैदिक मन्त्रोंकी रचना हो रही, थी, जब भारतकी आत्मविद्या पूर्णताके सबसे कँचे शिखरपर पहुँच गई थी, स्त्रियाँ पुरुषोंकी बराबरी करती थीं; उस समय स्नी- पुरुषमें समानताका सद्व्यवहार था। स्त्री और पुरुषोंके सामाजिक स्रोप आत्मिक अधिकार बराबरके थे।"

In that age of splendid achievements and lofty spirituality, women were equals of men-trained and cultured and educated to the highest point.

" उस महान् उन्नतिके समय स्त्रियाँ, पुरुषोंके बराबर पढ़ी लिखी हुआ करती थीं, उनकी योग्यता पुरुषोंके समान रहा करती थी और उनकी शिक्षा पुरुषोंके समान बड़े ऊंचे दरजेकी हुआ करती थी।"

"इतिहाससे पता चलता है कि वैदिक समयमें खियोंकी ऐसी अधोगित नहीं थी, जैसी आजकल है। आज खियाँ शूद्ध कही जाकर मानसिक तथा धार्मिक उन्नतिसे वंचित रहती हैं। वे वेदमन्त्र सुन तक नहीं सकतीं, पर वैदिक समयमें ऋषिकन्यायें वेदमंत्र रचती थीं, जिनका आज पुरुष पाठ करते हैं। हाय ! हमारी बहनें और कन्यायें उन वेदमंत्रोंका अध्ययन नहीं करने पातीं जिन्हें हमारी माताओंने रचा है।"

" अब श्वियाँ मानसिक और धार्मिक उन्नतिसे वंचित रक्खी जाती हैं, वे सूत्र नहीं धारण कर सकतीं, उनके लिए सब धार्मिक संस्कारें बन्द कर दिये गये हैं।"

पर, हारीतने अपने धर्मशास्त्रमें लिखा है कि,

द्विविधाः स्त्रियाः ब्रह्मवादिन्यः सद्योवध्वश्च, तत्र ब्रह्मवादिनीना-मुपनयनमञ्जीन्धनं वेदाऽध्ययनं स्वगृहे भिक्षाचर्याः।

अर्थात्—दो प्रकारकी खियाँ होती हैं ब्रह्मवादिनी और सद्योवधू। इनमेंसे ब्रह्मवादिनी खियोंके लिए, उपनयन, अझीन्धन, वेदाध्ययन और निज घरमें भिक्षाचर्या विहित है। सद्योवधू खियोंके लिए ऐसी विधि नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि खियोंका भी धार्मिक संस्कार पुरुषोंकी तरह होना चाहिए।

" पूर्वकालमें बालिकायें उपनयन-संस्कारकी अधिकारिणी थीं। वे वेद पढ़ सकती थीं और गायत्री जप सकती थीं। पिता, पिताके माई या बालिकाके माईको पढ़ानेकी आज्ञा थी; इनके अंतिरिक्त कोई अन्य पुरुष उन्हें नहीं पढ़ा सकता था \*।"

कन्याऽप्येचं पालनीया शिक्षणीयाऽतियत्नतः । अर्थात्—कन्याको भी पुत्रकी तरह यत्नपूर्वक पालना और पढ़ाना लिखाना चाहिए।

पुरा कल्पे तुं नारीणां मौञ्जीबन्धनमिष्यते । † अध्यापनं च वेदानां सावित्रीवाचनं तथा ॥

अर्थात्—प्राचीन मर्यादानुसार स्त्रियोंका भी उपनयन होता था, उन्हें गायत्रीका उपदेश दिया जाता था और वे वेदोंको भी पढ्ती थीं।

" वैदिक समयमें स्त्रियां विवाह करनेके लिए मजबूर नहीं की जाती थीं। मानसिक और धार्मिक योग्यतानुसार वे वालब्रह्मचारिणी रह सकती थीं और मोक्षकी प्राप्तिके लिए संन्यास लेकर ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर सकती थीं ‡।"

बालब्रह्मचारिणी सुलभा, ब्रह्मविद्या पर सम्वाद करते हुए राजर्षि जनकसे यों कहती है:—

साहं तस्मिन्कुले जाता भर्तर्यसित मद्विधे। विनीता मोक्षधर्मेषु चराम्येका मुनिवतम्॥

अर्थात्—'' मैं क्षत्रिय वंशमें उत्पन्न हुई हूं। मुझे अपने गुण कर्म और स्वभावके अनुसार योग्य पित नहीं मिला, इसी लिए विनीत भावसे मैंने मोक्षकी प्राप्तिके लिए संन्यास ले लिया है। +''

गागीं और अन्य अनेक ब्रह्मचारिणीयोंने जीवनभर विवाह नहीं किया। उन्हें वैदिक शिक्षानुसार पितृ-सम्पत्तिका भाग मिला था और धार्मिक शिक्षामिली थी। पिवित्र भावोंका संचार हो जानेसे वे अपने आपको देश और मनु-ष्यमात्रकी सेवाके लिए संमर्पित कर सकती थीं। वैदिक समयमें विवाह-

<sup>\* &#</sup>x27;Wake up India,' page 55, by Annie Besant.

<sup>ां</sup> सत्यार्थविवेक-द्यानंद ( सनातनधर्मां )।

I 'Wake up India 'by Annie Besant.

<sup>+</sup> K. shastri of Kashi.

प्रणालीका ऐसा सुन्दर आदर्श मिलता है कि जिसे देखकर भारतकी प्राचीन सभ्यताका, श्चियोंके आदरका और उनके अद्भुत स्नीत्वका पता चलता है। भारतकी नारियोंके लिए वहीं समय सर्वोत्तम था। उन्हें सृष्टिके नियमोंके खोजनेका अधिकार था। वे स्वतन्त्रतापूर्वक साहित्य तथा विज्ञानको पढ़ती थीं। वे वेदोंके अध्ययनमें सचेष्ट रहती थीं। वे ब्रह्मविद्यामें निपुण थीं। वे राजनीति जानती थीं और पुरुष उनसे सलाह लेते थे। वे रणक्षेत्रमें जाका युद्ध तक करती थीं। सारांश यह कि प्राचीन समयमें स्वियोंके लिए किसी कार्यके करनेमें कोई रुकावट नहीं थी; जो अधिकार पुरुषोंके थे, वे ही स्वियोंके भी थे। देखिए:—

१ बालब्रह्मारिणी गार्गीने याज्ञवल्क्य ऋषिसे कैसा अच्छा शास्त्रार्थ किया था। उसने उच्चिशक्षा और गहरी ब्रह्मिक्याके ज्ञानसे तथा अपनी आश्चर्यजनक योग्यतासे ऋषिवर याज्ञवल्क्यकी जवान बन्द करके उन्हें परास्त कर दिया था।

२ मैन्नेयीने गृहस्थाश्रम न्यतीत होनेपर मानसिक और धार्मिक योग्यताप विचार करके अपने पतिदेवतासे ब्रह्मज्ञानके उपदेशके लिये प्रार्थना की और उसे वह ज्ञान दिया गया।

3 सहाराणी कैकेयी रणक्षेत्रमें जाकर छड़ी थीं।

४ महाराणी गान्धारी, राजाओं और श्रेष्ठ राजकर्मचारियोंकी भरी समामं-जहाँ विचार हो रहा था कि सन्धि हो या युद्ध-उस गम्भीर राजनैतिक विष-यपर विचार करनेके समय जिसपर समस्त भारतकी जय या क्षय निर्भर थी-इसलिए बुलाई गई थीं कि वे अपने पुत्र दुर्योधनको इस राजनैतिक विषय पर उपदेश देकर उन्हें युद्ध करनेसे रोकें। और सचमुच ही बड़ी थोग्यतासे, उन्होंने उपदेश दिया था।

क्या आज भी हमारी मातायें गम्भीर राजनैतिक विषयोंपर विचार कर सकती हैं ? क्या आज आप किसी छड़केको असावधानीसे राजनैतिक भूल करते देखकर उसकी मातासे सदुपदेश करा कर उसे हानिसे बचा सकते हैं! या आप शर्मसे सिर झुकाकर कहेंगे कि " भछा खियोंको राजनीतिसे क्या सम्बन्ध ? "

Woman, however loving, self-sacrificing & sincere, has but little power in the council of men. You cannot appeal to her, because you do not care to share her feelings

in Politics or in the affairs of country. She is not born ignorant; you have rather bred her ignorant.

अर्थात्—स्रीजाति कितनी ही पतियता, रदार्थत्यागिनी तथा तत्यदत्ती क्यों न हो, परन्तु मनुष्यसमाजमें उसका कोई सम्मान नहीं है। आप उससे राजनैतिक तथा देशसम्बन्धी कामों में सलाह लेना नहीं चाहते। क्योंकि आपको उससे कुछ हार्दिकता नहीं है। वह जनमसे अज्ञान नहीं ह परन्तु आपने उसे शिक्ष-ण न दे अज्ञान वना रक्खा है।

महाराणी कुन्तीने चुद्धके समय कहा था, "क्षत्राणियों समरमें छड़नेहीके छिए गर्भ धारण करके पुत्र उत्पन्न करती हैं, इस छिए जाओ और युद्ध करो।" एक कुन्ती ही इस तरहकी वीर क्षत्राणी नहीं थी; अनेक ख्रियों उस समय इसी रसमें पगी थीं। यह ईस्वी सब्से ३,००० वर्ष पहलेकी या पश्चिमीय विद्वानोंके हिसाबसे १५०० वा १००० वर्ष ईस्वी सन् पूर्वकी बात है।

रूस-जापान-युद्धके समय एक जापानी खीके कुल पुत्र लड़ाईमें मारे जाने-पर वह रोती हुई पाई गई। लोग उसे दिलासा देने लगे और उसके सब पुत्रोंकी मृत्युपर दु:ख प्रकट करने लगे। इसपर उस विदुषीने घूमकर लोगोंसे कहा कि "में इसालिए नहीं रो रही हूँ कि मेरे सब पुत्र मारे गये, मुझे रुलाई इस लिए आ रही है कि मेरे और पुत्र नहीं हैं जिन्हें मैं मातृसेवाके निमित्त मेट कर सकू"। \*

कुन्ती ऐसी ही माता थी, द्रोपदी ऐसी ही पत्नी थी, उत्तरा ऐसी ही बहिन थी और शिखण्डी ऐसी ही वीर-कन्या थी। याद रहे कि शिखण्डीने पुरुष-वेष धारण करके महाभारत जैसे भयंकर युद्धमें भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्यके सम्मुख घोर संग्राम किया था।

'Two things are closely joined together, the education, the training and development of women; and the greatness of a nation. When these women were the Indian Mothers, heroes and rishis were born; and now out of child-mothers cowards and social pigmies come forth—cause and effect. Still in your power to change.'

अर्थात्—दो वानोंका एक दूसरेसे घनिष्ठ सम्बंध हे—(१) खियोंकी शिक्षा, मानसिक, धार्मिक तथा शारीरिक उन्नति और (२) किसी जार्तिकी बढ़ाई। जब भारतमें योग्य मातायें थीं तब वे रख-गर्भा होकर योद्धा आर ऋषिरत्न उत्पन्न करती थीं; पर अब मूर्जी बाल-माताओं से प्राय: कायर और कलंकित कुपुत्र उत्पन्न होते हैं। कारण और कार्य्य !—कारणको सुधारकर कार्य सिद्ध करना, अब भी हमारे हाथ है।

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः॥

जहाँ स्त्रियोंका सत्कार होता है वहाँ ही देवताओंका वास होता है, जहाँ इनका मान नहीं, वहाँकी सभी कियायें निष्फल सिद्ध होती हैं।

शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुर्लम् । न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा ॥

जिस गृहमें खियाँ दुजित हैं, वह शीघ्र नष्ट अष्ट हो जाता है, और जहाँ वे सुखी हैं वहीं कल्याण और आनन्द होता है।

संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्ता भार्या तथैव च। यस्मिन्नेव कुछे नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रवम्॥

जहाँ पुरुषसे स्त्री और स्त्रीसे पुरुष संतुष्ट हो, उसी घरमें निश्चित ही कल्याणका निवास होता है।

### (ग)-विवाह-संस्कारकी अधोगति।

'The positive checks to population are extremely various, and include every cause whether arising from misery, evil custom, immorality or vice which in any degree contributes to shorten the natural duration of human life. '— Malthus.

जनसंख्याकी निःसीम वृद्धि अनन्त दैवीकारणोंसे रुकती है। जिस किसी भी कारणसे मनुष्यके स्वाभाविक दीर्घायु होनेमें बाधा पड़े—बाधाका कारण चाहे दरिद्रता हो, चाहे बुरे रीतिरिवाज और चाहे व्यभिचार या व्यसन —उसकी गणना दैवी कारणोंमें की जायगी।—माल्यस।

उस परम पुनीत वैदिक समयसे अत्यत्न पतित कालमें भारत प्रवेश कर रहा है। इस समय घोर अंधकार फैलना आरंभ हुआ, अविद्याने भारतको जकद लिखा, और भारतके गौरवको धूलमें मिला दिया। नाना प्रकारकी बाधार्ये और उपदव उपस्थित हुए और भारतको गारत करने लगे। खियोंके आदर-



दुर्भिक्षपीड़ित भारतवासी।



दुर्भिक्षपीड़ित भारतवासी।

( देशदर्शन पृ॰ ९१ )

# आह बर्षकी बाल वधू।





आठ वर्षकी ब्याही हुई ळड़की। आज इस अभागे देशमें बाळपत्नियोंकी संख्या स्क करोड़से अधिक हैं। (देशदर्शन पृ॰ १३३)



सत्कार और स्वतंत्रतामें कमी शुरू होने लगी। पुरुषोंने निर्दयता और निष्टु-रतासे उनका अधिकार छीनना शुरू किया। उन्हें शूद्रकी निन्दनीय पदवी दी गई। मानसिक, धार्मिक या आस्मिक उन्नतिने वे बिन्नत की गई। पिनत्र संस्कार, यज्ञोपवीत, गायत्री, वेद-पाठ आदि सबसे अच्छे मार्ग उनके लिए बन्द कर दिये गये। वेदमंत्रोंके अर्थ बदल गये दिये, नये नये अन्य गये रचे, नई नई स्पृतियाँ बनाई गईं, अनेक नये नये श्लोक मनुस्पृतिमें जोड़ दिये गये और कलंकित बाल-विवाहकी कुरीति भारतमें फैल गई।

वेदों में चुननेका अधिकार स्त्रीजातिको दिया गया है। प्राचीन इतिहास और स्वयम्वरसे भी यही बात पुष्ट होती है। सीता, दमयन्ती, रुक्तिणी, द्रौपदी और अन्य अनेक देवियों के विवाह स्वयम्बरकी ही मर्यादानुसार हुए थे। हमारी अधोगतिके मन्द दिनों में भी संयोगिताका विवाह पृथ्वीराजके साथ स्वयम्बरकी मर्यादानुसार हुआ था। (यह ईस्वी सन् ११८२ अर्थात् अभीसे कुछ ६३४ वर्ष पहलेकी बात है।) स्वयम्बर तब ही रचाया जा सकता है, जब कन्याकी मानसिक तथा शारीरिक उन्नति हो; और वह अपने गुण, कर्म, तथा स्वभावानुसार जीवनयात्राके निमित्त अपने साथीको चुनने और वरनेके योग्य बन गई हो।

त्रिंशद्वर्षोद्वहेत्कन्यां हृद्यां द्वादशवार्षिकीम् । ज्यष्टवर्षोऽष्टवर्षो वा धम्में सीदति सत्वरः ॥

मनुके उक्त श्लोकके अनुसार ३० वर्षका पुरुष बारह वर्षकी कन्याको और २४ का ८ वर्षकी कन्याको ज्याहे। परन्तु-" एक झरनेसे एक ही समय मीठा और खारा पानी एक साथ नहीं निकल सकता। अतएव मनुष्यों सबसे ज्ञानी स्मृतिकार भगवान् मनु यह नहीं लिख सकते कि ब्रह्मचर्यव्रत पूर्ण करके २४ वर्षका पुरुष ८ वर्षकी कन्यासे और ३० वर्षका पुरुष १० वर्षकी कन्यासे विवाह करे। मुझे विश्वास है कि यह मनुजीकी आज्ञा नहीं है। धूर्न लोग अपना काम साधनेको श्लोक घटा बढ़ा देते हैं। अतएव, किसी औरने यह श्लोक मनुस्मृतिमें लिख दिया होगा \*।"

बौधायनने सबसे पहले विवाहकाल-मर्यादाको शिथिल किया। उन्होंने श्लोकका अर्थ किया कि—

<sup>\*</sup> Mrs. Besant.

<sup>30-9</sup> 

त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्य्यार्तुमती सती । ऊर्द्धात्तु काछादेतस्माद्विन्देत सदृशं पतिम् ॥-मनु ९-९०।

अद्वास कालादतरमाहिन्दत सदरा पातम् ॥ निसु १-१०। अर्थात्—" कन्या रजस्वला होनेके अनन्तर तीन वर्ष तक प्रतिक्षा करे। यदि उसके माता पिता उस समय तक उसका विवाह न करें, तो वह स्वयं अपना विवाह करनेमें स्वतन्त्र है।" पर इतनी दया की कि यह भी लिख दिया कि कन्या ब्रह्मचारिणी तथा 'निश्चका' हो। बौधायनके मतसे जब कन्या १६ वर्ष या इससे अधिक आयुकी हो और पुरुषसे संसग् कर सके, उस समय उसे निश्चका कहेंगे। सत्यवर्त और शौनिकने भी यही अर्थ किया है।

सातवीं शताब्दीके छगभग बने हुए अमरकोषमें नाशकाका अर्थ 'अनाग-तार्तवा ' अर्थात् जिस कन्याका अभी तक रजोदर्शन नहीं हुआ हो, किया है। इसके अनुसार छगभग १२ वर्षकी कन्या नशिका हुई।

प्राप्ते तु द्वादशे वर्षे यः कन्यां न प्रयच्छति । मासि मासि रजस्तस्याः पिता पिवति शोणितम् ॥ २२ ॥

स मास्त रजस्तस्याः ।पता ।पयात शाणतम् ॥ २२ ॥ —यमस्यति ।

अर्थात्—यदि १२ वर्षकी कुमारी कन्या घरमें बैठी रहे, तो उसका पिता उस कन्याका रज पीता है।

माता चैव पिता चैव ज्येष्ठो भ्राता तथैव च। त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्टा कन्यां रजस्वलाम्॥ ६७॥

—संवर्त्तस्मृति ।

अर्थात्—िपता, माता और ज्येष्ठ भ्राता, ये तीनों नरकमें जाते हैं, यदि वे कन्याको रजस्वला होता हुआ देख लें।

अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा च रोहिणी। द्रावर्षा भवेत्कन्या अत ऊर्ध्व रजस्वछा॥ ६६॥

—संवर्त्तसंहिता।

अर्थात्—आठ वर्षकी कन्या गौरी और नौ वर्षकी कन्या रोहिणी कहलाती है। दस वर्षमें उसे कन्या कहते हैं और दश वर्षके अनन्तर उसका नाम रज-स्वला हो जाता है।

उद्घहेद्ष्टवर्षामेव धर्मी न हीयते ...॥ ८७ ॥ अ०९।

--दक्षस्मृति ( कुल्ख्रकभद्दकृत )।

अर्थात्—आठ वर्षकी कन्याका विवाह कर दे, इसमें धर्मकी कुछ भी क्षांत नहीं होती।

" विवाहप्रशस्तकालमाह, सप्तेति.....। "

—निर्णयमिधु परिच्छेद ३।

अर्थात्—विवाहका उत्तम समय सात वर्ष है। यह समय गर्भकी तिथिसे गिनना चाहिए। इस प्रकार जन्मकी तिथिसे ६ वर्ष और ३ मासकी आयु ही विवाहका ठीक समय है।

स्मृतियों की संख्या १८ वताई जाती है; किन्तु प्रचलित स्मृतियों की संख्या कहीं अधिक है। इनमें से बहुतों में उस समयकी आवश्यकतानुसार पुत्रियों के विवाह-कालको घटानेही की चेष्टा की गई है। दुर्भाग्यवश इन स्मृतियों की रचना उस समय हुई जब हिन्दू धैम्में बहुत गिरी दशाको पहुँच चुका था और देशमें अविद्या और अराजकताका घोर अंधकार छ। गया था।

अब हमें देखना चाहिए कि इस बालविवाहका द्वरा रिवाज देशमें क्यों फैलाया गया, इस छुरीतिकी ओर स्मृतिकार क्यों छुके, आखिर इसकी जरू-रत ही क्या थी ? बिना जरूरतके कोई चीज पदा नहीं की जाती। रीतिसे अन्थरचियता पदा होते हैं न कि अन्थरचियतामे रीति।

- ः इस विनाशकारी और अधम रीतिके तीन प्रधान कारण हुए:-
- १ महाभारतका युद्ध और देशमें हर तरफ लड़ाई झगड़ोंका होना।
- २ विदेशियोंका लगातार आक्रमण करना और प्राय: विजयी होना।
- ३ स्त्रियोंका आदर्श गिरना-उनके मानसिक और आत्मिक अधिकारोंका छिन जाना।

जब देशमें घोर अंधकार फैलने लगा, खुदगर्जी और अविद्याने जब जड़ पकड़ ली, छोटे छोटे जमींदार राजा वन बेठे और आपसहीमें एक दूसरे पर हाथ साफ करने लगे, जब किसीकी जान और मालके वचनेका कोई ठीक प्र-बंध न रह सका तब, भारतमें यह जरूरत जान पड़ी कि बालिकाओं को ब्याह देकर पिताके अतिरिक्त उनके लिए नया संरक्षक विवाह द्वारा बना दिया जाय। यदि बालिकाओं के पिता रणभूमिमें प्राणत्याग करें तो वे अनाथ न हो जाय, अपने नये घर (सुसराल ) की शरण ले सकें।

<sup>\* &#</sup>x27;Wake up India 'by Annie Besant.

भारतवासी जबतक किसी भी कार्य्यको अपना धर्म न समझ लें तबतक उसको करना कभी अंगीकार नहीं करते। वे अधर्म करनेके बदले मर जाना ही उचित समझते हैं। इस लिए नये नये धर्मम्रम्थ रचे गये और यह दिखाया गया कि बाल्यावस्थाहीमें विवाह-संस्कार कर देना चाहिए। उसका परिणाम यह हुआ कि लोग वेदोंके उचादर्शको मूल गये और नये नये विवाहसम्बन्धी धर्मग्रन्थोंके उपदेशोंको अपना परम पित्र और पुरातन धर्म समझने लगे। छड़िक्योंकी आयुक्ते साथ साथ लड़कोंकी आयु भी कम होने लगी और दोनोंके ब्रह्मचर्यका खुल्लमखुला नाश किया जाने लगा। इन नये धर्मशास्त्रोंके हमारी मातृशक्तिकी दुर्गति कर डाली। वेदिक समयकी अत्युक्तम विवाहम्प्रणाली नष्ट अष्ट हो गई और भारतकी पुण्यमय पित्र मूमि अपादित्र बन गई। इन्हीं नये धर्मशास्त्रोंके प्रचारसे वैदिक सम्रयकी २४, २१ और १७ वर्षकी विवाहकी आयु पौराणिक कालकी १२, १०, ८, और ६ वर्षकी आयुमें बदल गई। खीजातिकी अधोगति पाँच प्रकारसे हर्ड:—

- ? स्त्रियोंका अविवाहित रहना निषिद्ध कर दिये जानेसे।
- २ उनके शारी।रिक, मानसिक और आत्मिक अधिकारोंके छिन जानेसे।
- ३ धर्मप्रनथों या उपदेशकों द्वारा मातापिताओंको यह समझाया जानेसे कि वे बाल्यावस्थासे पूर्व ही अपनी पुत्रियोंको विवाह दें और ऐसा न करनेसे नरक आदिका भय दिखाया जानेसे।
- ४ स्वार्थिसिद्धिके लिए स्थान स्थान पर नवीन श्लोक बनाकर मिला दिये जाने और
  - ५ निन्दास्चक शुद्धादि शब्द खियोंके लिए प्रयोग किये जानेसे।

बस, अधोगतिका आरम्भ हो गया, जीवनशक्तिका लोप हो चला। प्राचीन कालकी बिदुषी देवियाँ अधोगतिकी गहरी कन्दरामें जा गिरों। हमारी विवाह-प्रणाली हमारी सभ्यताके लिए एक लजास्पद और निन्दनीय कार्य्य बन गई और भारतमें वाल-विवाह चल निकला। आज इस अभागे देशमें वालपात्नियोंकी सख्या एक करोड्से अधिक है। इन निरी वालिकाओं मेंसे अनेकोंने तो अभी माताका दूध पीना भी नहीं छोड़ा है और उनकी आयु कुछ महीनोंकी ही है।\*

| *—आयु।      | बाल-पत्नी । | बाल-विधवा । |
|-------------|-------------|-------------|
| • से १ वर्ष | १३,२१२      | 9,098       |

इस निन्दनीय दूपित विवाहप्रणालीका निश्चित परिगाम भारतमें विधवाओंकी अधिकता है। इंग्लैण्ड और जर्मनी दोनों देशोंकी विवाहित स्त्रियोंकी जो संस्था है, उससे जिथक भारतमें विधवाओंकी संख्या है। +

स्त्रियों के विवाहकी अवस्था घटने के साथ पुरुषों के भी विवाहका समय दिन दिन कम होने लगा और लोग मनमाना विवाह करने लगे। जैसा जिसको अच्छा मालूम हुआ वैसा ही विवाह उसने किया। आश्चर्य तो यह है कि इस बीसवीं शताब्दिके पढ़ लिखे लोग भी प्राचीन वैज्ञानिक नियमको छोड़ कर निन्दनीय प्रंकृतिविरुद्ध विवाह किया करते हैं।

बाबू अमीचन्द्र और वाबू घनश्यामदास कालेजके सहपाठी मित्र हैं। बाबू अमीचन्द्रको एक लड़का है और घनश्यामदासको एक लड़की। दोनों मित्रोंने कालेजमें ही ते कर लिया हे कि उनके वचोंका विवाह एक साथ होगा। बड़ी धूमधाममें १२ वर्षके केदारनाथ १० वर्षकी चन्द्रमुखीके साथ ब्याहे गये। वाबू अमीचन्द्र इसी माल M. A. की परीक्षामें उत्तीर्ण होकर डिप्टी कलकररीके पद पर नियुक्त हुए हैं। केदारनाथका ग्रुम विवाह हुए कुल अढ़ाई वर्ष बीते हैं। आज फिर घरमें मङ्गलोत्सव हो रहा है। महफिलमें काशीकी नामी नामी रिण्डियाँ आई हैं। सारे शहरमें धूम मच गई है। लोग बाबू अमीचन्द्रके भाग्यकी सराहना कर रहे हैं। खियाँ ईपीसे गुड़ियासी अति सुन्दरी चन्द्रमुखीको देखकर कहती हैं—"परमेश्वर त्र धन्य है। जिस पर परमेश्वर प्रसन्न होता है, उसे इसी तरह हर तरह सुख सम्पत्ति देता है। देखों न कहाँ चन्द्रमुखी और कहाँ गोद भराई ! अभी तो अमीचन्द्रकी पतोहू लड़कीसी लगती है, पर बाह रे भाग्य ! वाह रे ईश्वरकी देन कि

| १-२ वर्ष | में | १७,७५३    | ८५६     |
|----------|-----|-----------|---------|
| ٦-३ پر   | ,   | ४९,७८७    | 9,600   |
| ₹-6 ,,   | ,   | ८७,५०८    | ४,७५३   |
| 8-14 2   | ,   | १,३४,१०५  | ९,२७३   |
| ١٠-٩٥ ،  | ,   | २२,१९,७७८ | ९४,२७०  |
| 90-94 ,  | ,   | ६५,५५,४२४ | २२३,०४२ |

<sup>+</sup> भारतमें सब मिलाकर २६४,२१,२६२ विधवायें हैं। All-India Census Report, 1911.

उनकी गुड़ियासी बहूको छड़का होनेवाछा है। " बाबू अमीचन्दके माता पिता दोनों जीवित हैं। वे आज फूले नहीं समाते। अभी पतोहूकी आयु 1३ वर्षसे कम ही है और दिन पूरे हो गये!

आज दो दिनसे घरमें दाइयोंकी भरमार है । सारे शहरकी बूढी खुशा-मदी स्त्रियाँ घरमें खचाखच भरी हैं । सब माथे पर हाथ रखकर उदास होकर बैठी हैं। बाबू अमीचन्द भी तार पाते ही डाकगाडीले रवाना हो गये। दाइयोंसे काम न चलनेपर मिससाहबा बुलाई गईं और उनके कहनेपर सिविल सर्जन भी उपस्थित हुए। कई और डाक्टर भी बैठें हुए राय मिला रहे हैं, पर चन्द्रमुखीकी आह एक मिनटको नहीं रुकती । केंद्रारनाथ बूढी खियोंसे खुलुमखुला डाँटे जाने पर और बेहया कहे जाने पर भी बहुके पास जानेसे नहीं मानता। वह अपना कमरा और बहूका कमरा एक किये है। लाख कोशिश करने पर भी उसकी आँखोंसे आसुओंकी बड़ी बड़ी बूंदें टफ्क पडती हैं। वह घुटने टेककर अपने कमरेमें वार बार प्रार्थना करता है-' हे ईश्वर ! तू मेरी जान भले ही ले ले, पर उसकी बचा ! ' डाक्टरोंने निश्चय कर लिया कि बिना आपरेशनके काम न चलेगा. और यदि वह इसी समय क्लोरोफार्मसे बेहोश नहीं कर दी जायगी, तो बस अब उसके प्राण न बचेंगे । सिविल सर्जन साहब नश्तर आदि लेने कोठी गये: और आये। बेचारी वालिका बेहोश कर दी गई । बेहोशीके पहले चन्द्रमुखीने गद्धद स्वरसे केदारनाथकी ओर देखकर कहा था "-प्यारे! मैं अब परलोकको जा रही हूँ।" बस उस समयसे केदार हृदसे ज्यादा परेशान है, और बैठा बैठा न जाने क्या सोचता है।

बेहोरा होनेके आधे वण्टे बाद मरा हुआ लड़का पैदा हुआ और थोड़ी ही देर बाद चन्द्रमुखीके प्राण पँलेक भी उड़ गये !

बाबू अमीचन्द भी आगये, पर पतोहूको जीवित न देख पाये। उन्होंने यह भी सुना कि केदार बेहद परेशान है। वे दौड़े हुए उसके कमरेमें धुस गये। किन्तु, केदारको मुसकराते हुए शिष्टाचार करते देखकर उनका भय कुछ कम हुआ। वे बोले—"बेटा, लोगोंने तुम्हारी शोचनीय अवस्थाके विषयमों जो कहा था, उससे तो में बहुत ही घबड़ा गया था।" उसने उत्तर दिया—" जी हाँ, पहले मुझे बढ़ा दु:ख था, पर अब कुछ मिनटोंसे मैं बिल-कुछ अच्छा हूँ।" वे बाहर आये और उस समयके जरूरी कार्यकी चिन्तामें

छगे। सहसा केदारके कमरेसे पिस्तांलकी एक आवाज हुई। लोग दे। इकर दरवाजा तो इकर भीतर घुसे तो केदारको मरा हुआ पाया! टेबुल पर यह पत्र मिला—"प्यारी चन्द्रमुखीकी मृत्युके हमीं लोग प्रधान कारण हैं, अत- एव उसे अकेले ही प्राणदण्ड न मिलना चाहिए। उसमें मेरे पिना, पिताम- हका भी दोप है। बस मेरी मृत्युसे उनको भी दण्ड मिल जायगा—प्रकृतिका दूपित नियम में पूरा किये देता हूं।"

### (घ)--वाल-विवाह।

मुशु-जगत्में कोई पशु, बिना सर्वोङ्ग पुष्ट हुए बच्चा नहीं देता। मनुष्य-जगन्त्में अंगोंकी पुष्टिके लिए, २५ वर्षसे अधिक समय चाहिए। अतएव इस अवस्थाके पूर्व ही गर्भाधान करना पशुओंसे भी हीन कार्य्य करना है। ऐसा करना न केवल निन्दनीय हैं विकि अति हानिकारक भी है। \*

२ तरुगता (जवानी) के प्रथम चिह्नोंसे यह नहीं कहा जा सकता कि अब वे विषय-भोग योग्य हो गये। बच्चेको दूधका दाँत निकल आने पर यह नहीं समझा जाता कि वह ईख चूस सकता है।

३ बुरी तरह पर गुड़ियाँ खेळनेसे, यानी उनकी शादी करना, गुड़ियोंको गुड़ियोंके साथ सुळाना आर उन्हें बच्चे होना आदि; उनके मुंह पर उनके विवाहकी बातें करनेसे जिससे उनको यह ख्याल पदा हो जाय कि वे सयाने हो गये, या ऐसी ही और बातोंसे; बचपनमें विवाह कर देनेसे, उनका आपसमें मेळ जोळ होनेसे, और साथके सोनेसे, बच्चे, समयके पहले ही सयाने हो जाते हैं और उन्हें शारीरिक हानि पहुँचनी हैं।

४ अल्पायुका गर्भ माता पिता और स्वयं उस पेटकी सन्तान तीनोंके लिए अत्यन्त हानिकारक होता है। अक्सर ऐसी अवस्थाका गर्भ नष्ट हो जाता है। बालगर्भधारिणीको बचोंके जन्म समय अत्यन्त कष्ट होता है और बहुधा उसकी मृत्यु हो जाती है। यदि इस कठोर कष्टसे प्राण न निकला, तो बच्चा कोमल अंग चूसचूस कर उन्हें इतना निर्बल कर देता है, और दूसरी या तीसरी बार तक उसका शरीर ऐसा निर्बल हो जाता है कि वे जीवनपर्य्यन्त

<sup>\*</sup> Indu Madhaw Mallick, M. A., B.L.

आरोग्य नहीं रह पातीं; बल्कि प्रसूत क्षय या और किसी असाध्य रोग द्वारा उनका अन्त अवस्य ही हो जाता है।

+ ५ पचीस बाल-गर्भवती स्त्रियोंकी जाँच की गई जिससे मालूम हुआ कि ५ लड़ कियोंका गर्भ गिर गया, ३ बचा जननेके वक्त मर गई, ६ को जननेके समय अत्यन्त कष्ट हुआ और उनके पेटसे बच्चे औजारोंके जिस्से निकाले गये, ५ को बच्चा जननेके बाद पुराना मूत्ररोग हो गया, २ बच्चा पेदा होनेपर प्रस्ति-रोगमें पड़कर और अत्यन्त निर्वल होकर मर गई, ३ दूसरी बार बच्चा जनने पर मर गई, २ तीसरी बार बच्चा जनते समय मर गई और १२ अत्यंत कष्ट उठा कर मरनेसे बच गई, पर उनकी तंदुक्ती जन्म भरके लिए बिगड़ गई। अर्थात् कुल २५ मेंसे १० तो मर गई और १२ जन्मरोगिणी हो गई, केवल २ लड़कियाँ अच्छी रहीं। ×

६ बालमाताओं को असहा कष्ट होते हैं। जैसे गर्भ गिर जाता है और उन-की आत्माको दु:ल पहुंचता है। मरा हुआ बच्चा पैदा होता है, इससे भी उनको कष्ट उटाना पड़ता है। जिन्दा पैदा होकर तुरंत मर जाता है और मर-ना बिना तकलीफ के नहीं होता। बच्चा इतना कमजोर पैदा होता है कि दूध नहीं पी सकता। बच्चा कुछ दिनोंतक जिन्दा रहता है, पर उसका शरीर क्षीण होता रहता है और जल्द ही मर जाता है। बच्चा सब आपत्तियोंसे बचकर बढ़ा होकर निर्वल स्त्री या पुरुष होता है और जिन्दगी भर कष्ट भोगता रहता है।

गत मनुष्यगणनाकी रिपोर्टसे ज्ञात होता है कि बाल्यावस्थाका गर्भ अक्सर गिर जाता है। पहले दो तीन बच्चे जो बालमाताओंसे उत्पन्न होते हैं अक्सर मर जाते हैं और ऐसे बच्चे कमजोर, नाटे, दुर्बल, आयुपर्यन्त रोगी और अल्पायु होते हैं। एक हजार बच्चोंमें ३३३ बच्चे एक वर्षकी आयुमें मर जाते हैं, अर्थात् हर तीन बच्चोंमेंसे एक बच्चा मर जाता है।

भारतके प्रायः सभी नवयुवक, पेशाव, पेचिश या बुखारके रोगसे दुखी रहते हैं। यहाँ पेशाबकी बीमारियोंसे सारी दुनियाँसे अधिक लोग मरते हैं। फी सैकड़ा १५ नवयुवक इन रोगोंके प्रास बनते हैं। \*

<sup>+ 1)</sup>r. D. C. Shome, Medical Congress, Calcutta.

<sup>×</sup> यहाँ २५ का जोड़ न मिलेगा। कारण यदि एक ही लड़कीको ३ बार मिन्न मिन्न रोग हुए हैं तो वह तीन बार गिनी गई है। इससे जोड़ बढ़ गया है।

<sup>\*</sup> Dr. Albut's System of Medicine.

भारतके प्रधान प्रधान डाक्टरोंने निश्चय किया है कि भारतवासियोंकी तंदु-रूस्ती ३०-४० वर्षमें खराव हो जाती है। इसका कारण यह है कि छड़कप-नकी शादीसे उनका शरीर क्षीण हो जाता है और फिर जल्द ही वालब-चोंकी चिन्ताका बोझ उन पर आ पड़ता है। इसमे उनको अत्यंत मानामिक कष्ट उठाना पड़ता है और उसका नतीजा यह होता है कि उनका म्वास्थ्य खराब हो जाता है।

जो विद्यार्थी हैं उनको स्कूल या कालेजके भारके उपर वालवच्चोंका कठिन भार भी उठाना पड़ता है। इस दोहरे बोझेको सँभालना उनके लिए अत्यन्त कठिन हो जाता है ओर उनकी तन्द्रुरुम्ती विगड़ जाती है। ×

सारांश यह कि बाल-विवाहमें भारत गारत हुआ जाता है। यदि अब भी हम सावधान न हुए तो हमारी मैं आशायें धृलमें मिल जायगी और हमारी जातिका सर्वनाण एक निश्चित विषय (Settled fact) हो जायगा। यद्यपि भारत-ललनाओं को हमने विद्या और विज्ञानमें विद्यात रक्ष्या है तो भी परमात्माकी दयासे, अन्य राष्ट्रोंकी स्त्रियोंके सम्मुख उनका निर कँचा ही है— सुशीलता, सुन्दरता, पवित्रता, नम्रता, पातिव्रत्य और स्वार्थस्यागमें ये अब भी बाजी मारे हैं। शिक्षासे वंचित रक्ष्ये जाने पर भी ऐसे पवित्र विचार! गुलामीमें जकड़ी रहने पर भी ऐसा उत्तम—ऐसा उच्च स्वभाव! बाल-माता बनाई जाने पर भी ऐसा सुन्दर और मनोहर शरीर! बाल-विवाहकी कुप्रया नवीन भारतके लिए अत्यन्त लजास्पद है, इसको निर्मूल करना भारतसन्ता-नका सबसे प्रथम और महान् कर्तथ्य है। अ

<sup>×</sup> इतिहासकार टाल बाईस व्हीलर लिखते हैं कि "जबतक भारतवासी छोटी छोटी बालिकाओंका विवाह छोटे छोटे बालकोंसे करते रहेंगे, तबतक उनकी सन्तान छोटे बच्चोंसे अभिक अच्छी दशामें कभी न पहुँच सकेगी। स्वाधीनता और स्वराज्यके आन्दोलनमें वे निस्तेज और बलहीन सिद्ध होंगे और राजकीय उन्नतिका उपयोग करनेके लिए वे किसी भी प्रकारकी शिक्षासे समर्थ नहीं हो सकें-गे। इसमें संदेह नहीं कि शिक्षाके प्रभावसे उनकी बुद्धिमें गम्भीरता आ जायगी और वे किसी गम्भीर तथा प्रीढ़ मनुष्यके समान बातें करने लगेंगे; परंतु सब कुछ होते हुए भी उनका आचरण असहाय बालकोंहीके समान वना रहेगा।"

<sup>\* &#</sup>x27;Wake up India,' by Annie Besant.

# (ङ)-बालविवाहका कारण भारतकी उष्णता नहीं है।

हिमारे नये धर्म-शास्त्रोंने भारतवासियों के हृदय पर ऐसा सिक्का जमा लिया है कि आज बीसवीं शताब्दी के उच्च शिक्षित—अने क एम. ए., बी. ए.- यह मान बैठे हैं कि भारतकी आबोहवामें यह तासीर है कि यहाँ लड़ कियाँ जल्द सयानी हो जाती हैं। भारत ऐसा गरम देश है कि यहाँ कन्यायें बहुत जल्द रजस्वला हो जाती हैं और बंगालकी १२-१३ वर्षकी बाल-मातायें इसके सुबूतमें पेश की जाती हैं। लोगों को हद विश्वास हो गया है कि यदि सारे भारतमें नहीं तो बंगशान्त और उसके बाद संयुक्तशान्तमें प्रकृति दस वर्षकी लड़ कियों को विवाहके लिए बल्कि माता वनने के लिए योग्य बना देती है। दस वर्षकी लड़ कियों को गर्भ रह गया है, उनमें से बहुतों ने ठीक समय पर सन्तान प्रसव किया है और दोनों जीते जागते रहे हैं।

डाक्टर चक्रवर्ती लिखते हैं कि "मैं एक लड़कीको बाल्यावस्थाहीसे मली-भाँति जानता हूं जिसे दस वर्षकी उसरमें लड़का पैदा हुआ।" डाक्टर राक्ट्र्सन कहते हैं कि "एक कारखानेमें काम करनेवाली लड़की ११ वर्षकी आयुमें गर्भवती पाई गई।" डाक्टर बेली लिखते हैं कि "कलकत्तेके एक रईसकी ११ वर्ष ५ महीनेकी लड़कीको लड़का पैदा हुआ।" कई अन्य सम्य रईसोंसे डाक्टर साहबने उसकी सची अवस्था दर्यापत की और सभीने उसकी आयु ११ वर्ष ५ महीने बताई। डाक्टर धीन कहते हैं कि "ढाकेमें मैंने एक लड़कीको १२ वर्षकी आयुमें गर्भवती पाया। लड़का पैदा होते वक्त बेचारी लड़की मर गई।" डाक्टर कन्हैयालाल दे कहते हैं कि "बंगालमें आम तौर-पर बारह वर्षकी लड़कियाँ गर्भवती पाई जाती हैं।"\*

इस प्रकार एक दो नहीं, आजकल सेकड़ों हजारों वाल-मातायं भारतमें मौजूद हैं। अब देखना यह है कि भारतके उष्णदेश होनेसे-यहाँकी जलवा-युकी विलक्षणतासे-यहाँ कुमारियाँ जल्द ऋतुमती होती हैं, या इसके कुछ और कारण हैं और अन्य देशों में प्रकृतिका क्या नियम है।

<sup>\* &#</sup>x27;Medical Jurisprudence for India 'by R. Chevers, Page 673.

जगत्मसिद्ध डाक्टर हालिक लिखते हैं—'' जाँचे करने पर जहाँतक मालूम हुआ है संसारकी सब जातियों में कन्यायें लगभग एक ही उमरमें रजस्वला होती हैं। यदि आफ्रिका जैसे गर्म देशकी हबशी लड़की और यूरीप जैसे उण्डे देशकी गोरी लड़की एक ही ढँगसे परवरिश पावे तो दोनों एक ही साथ ऋतुमती होंगी।"+

यद्यपि हँग्लैण्डके मुकाबले भारतमें लड़िकयाँ जल्द सयानी हो जाती हैं, पर यह सन्देहकी बात है कि भिन्न भिन्न देशोंमें भिन्न भिन्न समय पर लड़-कियाँ सयानी हों ×।

मिस्टर राबर्ट्सनने खूब जाँचकर निश्चय किया है कि भूमण्डलके सब देशों में लड्कियाँ लगभग एक ही आयुमें उत्तरवला होती हैं। वे वतलाते हैं कि भार-तमें प्राकृतिक नियमानुसार वालिकायं रजस्वला नहीं होतीं, वे कुरीतियों और बुरे व्यवहारोंसे, जबर्दस्ती सयानी बना दी जाती हैं। वे लिखते हैं कि "भार-तकी राजनैतिक तथा सामाजिक दशा ऐसी विगड़ी हुई है; यहाँके कानून, यहाँके रीतिरिवाज ऐसी बुरी अवस्थामें हैं, भारतमें खियाँ ऐसी मूर्खी बना दी गई हैं. वे ऐसी सख्त गुलामीमें जकड़ी हुई हैं, यहाँकी विवाह-सम्बन्ध-वाली धार्मिक पुस्तकें ऐसा बुरा उपदेश देती हैं कि भारतकी कन्यायें प्रकृति-नियमके विरुद्ध जल्द सयानी हो जाती हैं। यदि अमेरिका या ईंग्लैडकी यही दशा रहती तो वहाँकी लड्कियाँ भी इतनी ही जल्द सयानी होतीं। अमेरि-कामें भी बेचारी असहाया, समाजसे गिरी हुईं ११-२२ वर्षकी छड़िकयाँ ( Prostitutes ) बाज बातों में १७-१८ वर्षकी स्त्रियों कीसी जान पड़ती हैं। और किसी भी देशकी छड़की हो वह यदि उसी बुरी तरह पर रक्खी जायगी तो उन गिरी हुई बाजारू लड़कियोंकी ही तरह बहुत जल्द सयानी हो जायगी। देहातोंके मुकाबले शहरोंमें हर देशमें लड़कियाँ जल्द सयानी हो जाती हैं. क्यों कि शहरों में इन लड़िक्यों के उभाड़नेके सामान ज्यादा पाये जाते हैं। \*

जबानी जल्द बुलानेके लिए कोई और चीज उतना काम नहीं करती जितना कि प्रेमकी बातें करती हैं। बेहूदे किस्से और खेल, या बच्चोंको यही

<sup>+ &#</sup>x27;The Origin of life' page 363.

<sup>× &#</sup>x27;Annuals of Medical Science.

<sup>\* &#</sup>x27;The Origin of Life,' by F. Hollick, page 378.

याद दिलाते रहना कि वे अब जवान हो गये, या यह कि उनकी युवा अवस्था अब निकट है, ये सभी जवानीके आमन्त्रणके सामान हैं।

भगवान् धन्वन्तिर सुश्रुतमें बताते हैं कि भारतमें "कन्या बारह वर्षकी आयुमें रजस्वला होती है और यह रजोधर्म पचास वर्षकी आयुमें अकसर बन्द हो जाता है।"

सूमण्डलके अन्य देशों में भी रजस्वला होनेका यही नियम है। अत्यन्त ठण्डे इंग्लेण्डमें भी इसी आयुमें लड़िक्याँ रजस्वला हुआ करती हैं। वहाँ पर भी १२ से १७ वर्षमें, और कभी कभी नो वर्षकी आयुमें ही लड़िक्याँ रजस्वला हो जाती हैं और ४५-५० वर्ष तक हुआ करती हैं।\*

इँग्लैण्डक 'मेंचिस्टर लाइंग इन ' अस्म्तालमें ३४० लड़िक्योंकी परीक्षा ली गई, तो उनमेंसे १० लड़िक्याँ ग्यारह वर्षकी आयुमें, १९ बारह वर्षकी आयुमें, ५३ तेरह वर्षमें, ८५ चौदहमें,९७ पन्द्रहमें और ७६ सोलह वर्षकी आयुमें रजस्वला हुईं।

भारतमें २७ गोरी लड्कियोंकी जाँच हुई; उनमेंसे—

४ लड़िक्याँ १२—१३ वर्षके बीचमं,

८ " १३—१४ के बीचमें

९ " १४—१५ में,

५ " १५—१६ में और,

९ '' १६—१७ में रजस्वला हुई ×।

डा॰ हटक्लिन्स कहते हैं कि " दो गोरी छड़िकयाँ इतनी जल्द रजस्वस्था हुई कि वे ग्यारह वर्ष सात महीनेकी आयुमें मातायें वन सकती थीं +।" डा॰ राबर्टसन कहते हैं कि " भारत और इँग्लैण्ड दोनों जगह नो वर्षकी छड़िकयाँ रजस्वला हुआ करती हैं या हो सकती हैं †।"

<sup>\*</sup> The origin of Life', Page 363.

<sup>×</sup> Dr. Fayrer, Calcutta European Female Orphan Asylum.

<sup>+ &#</sup>x27;Medical Jurisprudence', by R. Chevers, pages 672-692.

t 'Medical Jurisprudence", by R. Chevers, pages 672-692.

इन महान् पुरुषोंके वाक्योंसे प्रकट होता है कि दुनियामें रजस्वला होनेका समय प्रकृतिने एक सा रक्खा है। अब यह दखना है कि क्या अन्य देशोंमें भी कभी बाल-विवाहकी चाल थी और क्या उन देशोंमें भी बाल-मातायें हुआ करती थीं।

बालविवाहका रिवाज लगभग सब देशों में था जबतक कि वे देश अस-भ्यावस्थामें थे; यहां तक कि इंग्लेण्डमें भी अद्वारहवीं शताब्दीके शुरू तक यह कुरीति जारी थी। फ्रांसके राजा फिलिपने इंग्लेण्डकी राजकुमारीको १२ वर्षकी छोटी आयुमें ब्याहा था । दूसरी राजकुमारीका विवाह नो वर्षकी आयुमें हुआ । जब इँग्लेण्डके राजा रिचर्डका विवाह फ्रांसकी राजकुमारीसे हुआ उस समय राजकुमारीकी आयु कुल आठ वर्षकी थी। श्रीमती एलिजा-बेथ हार्डविकका विवाह १३ वर्षकी आयुमें हुआ। आडरे (सौथ एम्पटनके अर्लकी लड़की) का विवाह हो चुका था जब १४ वर्षकी अवस्थामें उसकी मृत्यु हुई । इँग्लेण्डके राजा हेनरी सात्वेंके अत्यन्त निर्वल होनेका कारण यह था कि उनकी माता लेडी मार्गरेटका विवाह कुल नौ वर्षकी अवस्थामें हुआ था और जब हेनरीका जन्म हुआ तब लेडी मार्गरेटकी आयु कुल दस वर्षकी थी। इँग्लेण्डके उच्च श्रेणीके लोगोंकी प्राय: यही हालत थी; वे अत्यन्त छोटी अवस्थामें विवाह करते थे। \*

हुँग्लैण्डकी रेस्क्यू सुसाइटीने सरकारसे प्रार्थना की थी कि समाजसे ।गिरी हुई दससे सोलह वर्षकी लड़िक्योंके लिए घर बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसी कम उमरकी लड़िक्योंकी दर्क्वास्तें उन लोगोंको हमेशा नामंजूर करना पड़ती थीं।

मारिस (Maurice 23, Lord Berkly, Edward I) का विवाह आठ वर्षकी आयुमें हुआ और १४ वर्षके पहले ही उन्हें लड़का हुआ। वर-जीनियां नगरमें एक १३ वर्षकी लड़कीके बिना किसी अधिक कष्टके लड़का पैदा हुआ × । इँग्लैण्डमें एक युवती स्त्री एक दस वर्षके लड़केके साथ सो रही थी। उसके हृदयमें पाप समाया और उसने यह सोचकर कि उस लड़केके

<sup>\* &#</sup>x27;Medical Jurisprudence for India', by R. Chevers, page 692.

<sup>×</sup> Philadelphia Medical Examiner, April 1855.

साथ विषय-सेवन करनेसे गर्भका भय नहीं है, भोग किया । पर उसे गर्भ रह गया और जिल्लत और शर्म उठानी पड़ी † । एक दस वर्ष १३ दिनकी छड़कीके छड़की पैदा हुई। उसका वजन ७ पाउण्ड था ‡।

टेलरसाहबका कथन है कि ''किसी भी देशमें नो वर्षकी लड़कियाँ गर्भवती हो सकती हैं। अर्थात् ऐसा हो जाना असम्भव नहीं है। '' +

जगत्म्रसिद्ध डाक्टर हालिक लिखते हैं—" मैंने एक सात वर्षके लड़केका अंग, विषय-संभोग करने योग्य पाया है। प्रकृतिका नियम इस विषयमें बड़ा बेढंगा है। सात वर्षका लड़का संभोग और गर्भस्थिति कर सकता है \*।"

उपर्युक्त कुल बातें ठण्डे देशोंकी हैं जहाँ भारतकी तरह गरमी नहीं पड़ती; पर रजस्वला होनेका समय अथवा बाल्यावृस्थामें गर्भवती हो जाना उक्त दे-शोंमें भी वैसा ही है जैसा भारतमें है।

मुसलमानों में भी यह कुरीति थी और है। इनके कानूनकी किताबोंसे पता चलता है कि सात वर्षके ऊपरकी आयुवाली लड़िक्यों के साथ संभोग करना जायज है ✓ । मुसलमानों के नबी मुहम्मद साहबने आयेशासे सात वर्षकी आयुमें विवाह किया और जब वह आठ वर्षकी हुई तब उसके साथ संभोग किया × । यदि किसी नौ या दस वर्षकी लड़कीमें युवावस्थाके कोई चिद्व प्रकट हों ती वह बालिंग समझी जाती है = ।

इन अनेक देशों और जातियोंके उदाहरणोंसे यह सिद्ध हुआ कि गरि भारतमें छोटी अवस्थामें छड़िकयाँ रजस्वला होती हैं तो इससे यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि भारतके जल-वायुमें ऐसी उष्णता है कि छड़-कियाँ जल्द सयानी हो जाती हैं। सारांश यह कि भूमण्डलके प्रत्येक देश और प्रत्येक जातिमें इस बारेमें प्रकृतिका एक ही नियम है और भारतके जल-वायुमें कोई विशेषता अथवा न्यूनता नहीं है। जब देशकी अवस्था खराब

<sup>†</sup> The Origin of Life ', Page 456.

<sup>‡</sup> Transylvania Journal, Vol. VII. page 447.

<sup>+ &#</sup>x27;Medical Jurisprudence, by R. Chevers, page 673.

<sup>\* &#</sup>x27;The Origin of Life', page 456.

<sup>✓</sup> Notes on Muhammedan Law by Khan Bahadur M. T. Khan.

x 'The Origin of Life', Page 458.

<sup>=</sup> Macnaghten's Muhammedan Law, pages 228 & 266.

होती है और लोग ज्ञानहीन रहते हैं तब वे बालविवाहकी बुरी चालमें फँस जाते हैं।

### प्रकृतिका अद्भुत रहस्य।

अभी हम दिखा चुके हैं कि नो चर्पकी लड़िक्याँ गर्भवती होकर बचा जनती हैं और दस या इससे कमके लड़कों द्वारा खियाँ गर्भवती हो गई हैं। अब दूसरी ओर देखिए—

टामस पार १५२ वर्ष तक जीये। उन्होंने १२० वर्षकी आयुमें विवाह किया और १४० वर्षकी आयुमें उन्हें लड़का पैदा हुआ ×। फेलिक्स फ्लेटर बतलाते हैं कि उनके दादाको १०० वर्षकी आयुत्तक बरावर लड़के होते रहे शासीज नगरके बड़े पादरी लिखते हैं कि "सीजमें एक ९४ वर्षके पुरुपने एक ८३ वर्षकी खीसे विवाह किया। श्री गर्भवती हुई और उसे पुत्र उत्पन्न हुआ। +" मारशल डी एस्ट्रीने अपनी दूसरी शादी ९१ वर्षमें की। मारशल डी रिचलने, मेडम डीराथके माथ ८४ वर्षकी उमरमें शादी की। सर स्टीफेन फानसकी शादी ७७ वर्षकी आयुमें हुई और उन्हें चार लड़के हुए-पहला ७८ वें वर्षमें, दूसरी बार दो एक साथ और चौथा ८१ वें वर्षमें। मिमायस डी आमोनरर (Memoires be Armonrer) ने ८० वर्षकी आयुमें विवाह किया और उसे तन्दुरुख लड़के पैदा हुए। बेगन साहब बतलाते हैं कि "मेरे एक मित्र ७५ वर्षकी आयुमें एक खीकी मुहब्बतमें फॅस गये और उन्होंने उसके साथ विवाह किया!"

# ( च )-विज्ञानद्वारा विवाह-काल-निर्णय।

"God's law in Nature is higher than the written word of man, however it is claimed to be inspired, and that when it comes to a contest between the two then it is

<sup>×</sup> Reference given in three books (1) Philosophical Transaction, (2) The Origin of Life, and (3) The conjugal relationship.

<sup>&</sup>quot;'The Conjugal Relationship as to health', by K. Gardner, page 159-167.

<sup>+</sup> History of the Academy of Science.

the law that cannot be forged that should be followed-that law of Nature which is supremely and undeniably the Law of God."

—Annie Besant,

प्रमात्माका बनाया हुआ प्रकृतिका नियम मनुष्यके बनाये हुए नियम् मोंसे सदैव अधिक माननीय है, फिर वे नियम चाहे कैसे ही ब्रह्मज्ञानी मनुष्यके बनाये हुए क्यों न हों। और जहाँ इन दोनों नियमोंमें मतभेद हो वहाँ वही नियम नियम माना जाना चाहिए जिसे कोई दोष दूषित न कर सकता हो। ऐसा अभेद, अटल, और अमिश्रित केवल प्रकृतिका नियम है, जो कि नि:संदेह परब्रह्म परमात्माका नियम है।

हम अपर दिखला चुके हैं कि जन्मके कुछ ही वर्षोंके बादसे मरणके कुछ वर्ष पहले तक स्त्री और पुरुष दोनोंहीमें संभोगकी शक्ति रहती है। अतएव, अब विचार इस बात पर करना है कि इस शक्तिसे काम लेनेके लिए कौन उचित समय है, किस आयुमें स्त्री और पुरुषको विवाह करनेसे हानि न होगी।

तरुणता या जवानी उस अवस्थाका नाम है जब अंगोंकी मौढ़ता प्रासम्म होती है। संसारके सब देशोंमें, भूमण्डलकी प्रत्येक जातिमें, यह अवस्था पुरुषमें सोलह वर्षकी आयुसे और स्त्रीमें बारह वर्षकी आयुसे ग्रुरू होती है। जन्मसे इस अवस्था तक केवल जीना और बढ़ना था; पर अब जीवकी बाढ़-शक्तिका काम हड्डी और पट्टोंको पुष्ट करनेके अतिरिक्त अपनी सब शक्तियोंकी उद्मति तथा संतानोत्पत्ति शक्तिकी वृद्धि करना हो जाता है।

शरीरकी सातों धानुओं में—रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मजा और शुक्रमें—नया चमत्कार आ जाता है। शुक्र या वीर्य जो अबतक मंद था एक नये भावसे अपनी प्रधानता प्रकट करके शरीररूपी नगरका राजा बन जाता है। जेसे ईखमें रस, दही में घी और तिल्मों तेल है उसी तरह समस्त शरी-रमें वीर्य है। तरणतामें वीर्यवृद्धि और पुष्टता होती है, चेहरा चमकने लगता है, सुडोल हो जाता है और सारे शरीरमें एक खास तरहकी खूबसू-रती आ जाती है।

यद्यपि तरुणताके प्रारंभिक चिह्न पुरुषों में १६ और खियों में १२ वर्षकी उमरमं क्रमा नुसार दिखाई देने लगते हैं, पर वीर्य और इन्द्रियोंकी पुष्टिमें अभी पूरे दस वर्ष और बाकी रहते हैं। यह समय अकंटक बीत जाने पर सर्वाङ्ग पुष्ट हो जाते हैं; शारी रिक, मानसिक और आस्मिक शक्तियों में प्रकास

आ जाता है; शरीरमें वल और पराक्रमश्री थाह नहीं रहती। मनमें उमंग, फुर्ती और चेहरेसे आनन्दकी झलक दीखती है। अर्थात् पुरुपोंशे वीये और शरीरके पुष्ट होनेके लिए जन्मसे २६ वर्ष और स्नियोंको २२ वर्ष चाहिए।

इस अवस्थाके जितने ही पहले और जितने ही अधिक कच्चे शरीरसे वीर्य निकलता है, शरीरकी पूर्ण पुष्टि और मानसिक आदि सब शक्तियों के लिए वह उतना ही अधिक हानिकारक होता है।

अतएव विज्ञानद्वारा विचार करनेसे पुरुषोंके लिए २६ से ३२ तककी और ब्रियोंके लिए २२ से २८ तककी आयु, विवाहके लिए सर्वोत्तम जान पहती है।

संसारकी सारी सुशिक्षित और सभ्य जातियों में लगभग इसी अवस्थामें विवाह हुआ करते हैं।

डाक्टर एफ. हालिक कहते हैं:—"यूरोप और अमेरिकामें आम तौर पर विवाह करनेक। समय पुरुषके लिए २८ से ३१ वर्ष तक और खीके लिए २३ से २८ वर्ष तक होता है। पर उन लोगोंकी संख्या, जो और देरमें विवाह करते हैं या वे खीपुरुप जो जीवनपर्यन्त विवाह करते ही नहीं, बढ़ती जा रही है।"

# (छ)-क्या भारतकी प्राचीन विवाहप्रणाली विज्ञानके प्रतिकूल है ?

बाल विवाहके पक्षपाती कहा करते हैं कि ऋतुमती युवतीका विवाह शास्त्रनिषद्ध है और भारतवर्षमें कभी प्रचलित नहीं था। किन्तु ऐसी गिरी अवस्थामें भी जिन मन्त्रोंसे विवाह-संस्कार कराया जाता है, उनसे साफ साफ मालूम होता है कि प्राचीन समयमें श्री और पुरुप विवाहके समय युवती और युवक होते थे, न कि बालक और वालिका। विवाह-संस्कारके बारम्भमें अग्निहोत्र और गायत्रीके पश्चात् कन्याका पिता कहता है:—

प्रत्वा मुंचामि वरुणस्य पाशादोन त्वावधात् सविता सुशेवः, ऋतस्य योनौ सुकृतस्य छोकेऽरिष्टां त्वां सह पत्या दधामि। अर्थात्—हे कुमारी ! आज हम तुम्हें (कुँवारेपनके) प्रेमके बन्धनसे जिससे सूर्ययेने तुमको हमारे साथ बाँघ रक्खा था, छुड़ाते हैं। हम तुम्हें तुम्हारे पतिके साथ ऐसे स्थानमें रखते हैं जो सचाई और पुण्यका घर है। तुम प्रसन्नतापूर्वक वहाँ वास करो।

तब वर कन्याका हाथ थामकर और अग्निको साक्षी देकर कहता है:—
गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टियेथासः
भगोऽर्यमा सविता पुरंधिर्महां त्वादुर्गाईपत्याय देवाः।

—ऋ॰ मं० १०, अ० ७, सू० ८५, म०३६।

अर्थात्—हम तुम्हारा हाथ सुख और सौमाग्यके लिए पकड़ते हैं। बुढ़ाएे तक हमारी पत्नी बन कर रहो। कुपालु सबिताने तुम्हें हमको सोंपा है कि हमारी गृहिणी बनो और घरके कार्यके लिए सदा तैयार रहो।

तुभ्यमग्रे पर्य्यवहन्त् सूर्य्या वहतुना सह पुनः पतिभ्यो जायां दाऽअग्ने प्रजया सह ।

—ऋ० मं० १०, अ० ७, सू० ८५, मं० ३८। अर्थात्—परमात्मन् ! तू इस सौभाग्यवती कन्याको मुझे देता है। यह मेरे प्रेमालिंगनको सप्रेम और सादर ब्रहण करे और मेरे लिए प्रजा उलक्ष करे। हे अग्निदेवता ! आप मुझे यह पत्नी देते हैं। इसके साथ मुझे धन और सन्तान प्राप्त हो।

सातवीं भावर फिरनेके समय पित पत्नीको सम्बोधन करके कहता है:—
सखे सप्तपदा भव सखायों सप्तपदा वभूव सख्यन्ते गमेयं सख्याचे
मायोषं सख्यान्मे मा योष्ठास्सम याव संकल्पावहै सिप्रयो रोविषणु
सुमनस्वमानो । इह भूर्जम मिसवं सानो सन्तो मनांसि सवता।
सुभिवित्तान्याकरम् । सात्वमस्य भूहलभूहमस्मि सात्वं द्यारहं
पृथ्वी त्वं रेतोऽहं रेतोभत् त्वं मनोऽमस्मि वाक् त्वं सामाहमस्मृष्ट्क्त्वं सामामनुवता भव पुंसे पुत्राप वेत्तवे श्रिय पुत्राय वेत्तवा
पहि सुनृते ॥
——१० मं० १०, सू० ८५।

अर्थात्—हम लोगोंने सात भाँवर फिर लिया है। अब हम एक दूसरे परम सला हो गये। न हमारा तुमसे कभी वियोग हो और न तुम्हारा हमसे हम दोनों एक हों। हम लोग प्रसन्नहृदय और परस्पर प्रेमके साथ एक दूसरे अस्लाह लें। अब हम दोनोंका मन, कर्तन्य और इच्छा एक है। तुम ऋकृ हो

हम साम हें, हम द्यौः हैं तुम पृथ्वी हो, हम रेनः हैं तुम रेनःकी धारण करने-वाली हो, हम मन हैं तुम वाणी हो। हमारी अनुगामिनी होओ, जिसमें सुत्र और धनकी प्राप्ति हो। मिष्टभाषिणी ! आओ।

पाठकबृन्द ! आप विचारं तो मही कि क्या ये वचन ' अष्टवर्षा गौरी ' इत्तरा कहे जानेके योग्य हैं।

नव पन्नी कहती है:-

आनः प्रजां जनयतु प्रजापित राजरसाय समनक्त्वार्यमा। अर्थात्—मृष्टिप्रता परम पिता प्रजापित हम लोगोंको सुख और संतति यदान करें और हम लोग बृद्धावस्था तक एक दूसरेके साथ रहें।

तब कन्याका पिता करता है:-

इह त्रियं प्रजया ते समृध्यनामस्मिन् गृहे गाईपत्याय जागृहि । एना पत्या तन्य सं स्वजस्याधा जित्री विद्यमावदायः ।

सम्राज्ञी श्वरुपे भन्न सम्राजी श्वरवां भव ननांद्रि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञीऽअधिदेवुषु ।

—कः नं० १०, अ० ७, सू० ८५, मं० २७-४६।

अर्थात्—तुम्हें सन्तानोत्मत्तिले मुख हो । तुम अपने घरका कामकाज सावधानीले करना । तुम अपने मर्राश्चे पतिमें लीन कर देना । बृद्धावस्था नक अपने घरमें प्रभुत्व करना । तुम अपने ससुरकी, सासकी, ननद्की और देवरकी सम्राज्ञी बनी, अर्थात् ये सब लोग तुम्हारे अधीन रहें ।

इसके बाद वरका पिता कन्याको संबोधन करके कहता है:— इहंच स्तं मा वि योष्टं विश्वमायुर्व्यश्तुतं । कीडंता युत्रैर्नप्तुभिमीदमानी स्वे गृहे ।

-- ऋ॰ मं॰ १०, अ० ७, सू॰ ८५, स॰ ४३।

अर्थात्—हे वहू ! तुम अपने पितके माथ सदेर रहो, कभी अलग सत होओ । आजन्मके लिए पितसे मिल जाओ । अपने घरने प्रसम्नित्त रहो और आनन्दके साथ अपने पुत्र और पोत्रोंके साथ रेलो ।

.इसके पीछे पति और पत्नी दोनों कहते हैं:-

समंजंतु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नो । सं मातरिश्वा सं घाता समुदेष्ट्री द्घानु नो ॥

—ऋ॰ मं० ९०, अ० ७, सू० ८५, मं० ४७ ।

अर्थात्—हे सृष्टिके देवता ! हम दोनों पतिपत्निके हृदय सदाके लिए एकमें मिला दो—मातरिश्वा, वाग्देवी, हमें मिलाकर एक कर दो।

इसके बाद कन्याका पिता विचाहसंस्कारमें निमन्त्रित अिथियोंको संबोध्यन करके उनसे कहता है:--

सुभंगलीरियं वधुरिमां समेत पश्यत सौभाग्यमस्य दत्वाथास्तं वि परेतन।

—ऋ॰ मं० १०, अ० ७, सू० ८५, मं० ३३। अर्थात्—यह कन्या सौभाग्यवती है। ऋपया आकर इसे देखिए और आशीष दीजिए कि इसका सुख और सौभाग्य बढ़े। इसे आशीष देकर आप

सजान अपने अपने घर जायँ। तब उपस्थित अतिथि इस तरह पर प्रार्थना करते हैं:—

> इमां त्विमद्रं मीद्र्वः सुपुत्रां सुभगां कृणु दशास्यां पुत्रानाधेहि पतिनेकादशं कृधि ।

> > —ऋ॰ मं॰ १०, अ० ७, सू० ८५, मं॰ ४५।

अर्थात्—हे इन्द्र भगवन् ! इस पत्नीको सौभाग्यवती बनाओ । यह कई वीरपुत्रोंकी माता हो । इसे दस पुत्ररत्न उत्पन्न हों । पतिसहित ग्यारह वीर इसे प्राप्त हों ।

इसके बाद कन्याका पिता निम्नप्रार्थनासे यज्ञ समाप्त करता है:—
उदीर्घ्वातो विश्वावसो नमसे छामहे त्वा
अन्यामिच्छ प्रफर्व्ये जायां पत्या सज्ज ।

—ऋ॰ मं॰ १०, अ० ७, सू॰ ८५, मं॰ २२।

अर्थात्—हे निश्वानसु ( दिवाहके देवता ), इस स्थानसे उठो । हम सुम्हें दण्डवत करके तुम्हारी पूजा करते हैं । अब किसी दूसरी कुमारीके पास जाओ, जिसके अंग प्रौडताको प्राप्त हों । उसे एक पतिसे मिलाकर पत्नी बनाओ ।

पूर्वोक्त वेदमन्त्र जिनसे आज भी विवाहसंस्कार कराया जाता है बड़े महत्त्वके हैं। इन ऋचाओंसे स्पष्टरूपसे प्रकट होता है कि प्राचीन कालमें युवक और युवितयोंका संबंध होता था। पुनीत विवाहसंस्कार बच्चोंके लिए नहीं है। उत्साहके साथ गृहस्थाश्रममें प्रवेश करनेवाले युवक और युवितयोंके िलए ही यह संस्कार नियत किया गया है न कि बालक और बालिकाओं के खेलके लिए।

इनके अतिरिक्त और भी गृह्यसूत्र और धर्मस्त्रोंमं, तथा कई स्पृतियोंमं युवक और युवतीविवाहके प्रमाण मिलते हैं। पुराणोंमं भी अनेक कथायें मिलती हैं जिनसे विदित होता है कि, प्राचीनकालमं युवतीका विवाह शास्त्र-विहित समझा जाता था। स्वयम्बरकी प्रथा भी यही वात सिद्ध करती है। नासमझ बालिकायें स्वयम्बरमें पित कदापि नहीं चुन सकतीं। लेखविस्तारके भयसे हम यहाँ पर और प्रमाण नहीं दे सकते। इनने ही प्रमाण उन लोगोंको विश्वास दिलानेके लिए काफी हैं जो विवाह संशोधन तथा अन्य सामाजिक सुधार करनेमं, शास्त्राज्ञा न होनेके भयसे पर आगे नहीं वढ़ा सकते।

### (ज)-विवाहित पुरुषों की जाँच।

विना कारण के कार्य स्वयम् नहीं उपस्थित हो सकता । प्रथम वस्तु कारण है, आर कार्य कारणका फल है। — स्वामी विवेकानंद ।

विश्वह सुलकी इच्छासे किया जाता है। इस महान् संस्कारसे आनन्द और प्रसन्नताकी अदूर धारा वहती देल कर सभी लोगोंके हृदयमें इस परम आनन्दके भोगनेकी प्रवल कामना उत्पन्न होती है। अपनी योग्यता और अयोग्यता पर ध्यान न देकर सभी छी-पुरुप इस पुनीत तीर्थमें हुक्की लगाया चाहते हैं। पर फल आशाके विरुद्ध होता है। जैसे मिस्लयों शहुद पीनेके लिए घड़े पर जा वठती हैं। उनमंसे कोई कोई पीकर उड़ जाती हैं, पर बहुतोंके पंत्र और पर चिपर जाते हैं और वे फँस जाती हैं तथा अनेक दुःख सहन करके मर जाती हैं। ऐसे ही हम, विवाहसे सुलकी इच्छा करके बन्यनमें फँम जाते हैं। कुछ लोगोंकी आशामें नो पूर्ण होती हैं पर बहुतोंको सुलकी अपेशा दुःख ही मिलता है और घोर विपत्तिका सामना करना पड़ता है। हम आये तो सुल मोगने, पर पाने लगे कष्ट। शारीरिक सुलके लिए जलमें गोता लगाया, पर लगे डूबने। बेठे तो प्रेमरस पान करने पर हाथ पाँव फँस गये; ऐसे जकड़ गये कि निकलना सुक्किल हो गया—लूटना दुर्लम हो गया। हम जिन्दगीका मजा लूटने आये, पर लुट गई उलटी हमारी जिन्दगी।

"We came to enjoy, we are being enjoyed. We came to rule, we are being ruled. We are caught though we came to catch (enjoyment). We want to enjoy the pleasures of life and they eat into our very vitals."

यदि विचार कर देखिए तो समस्त भारतमें गिनतीके ही विवाहित स्नी-पुरुष एक दूसरेसे सन्तुष्ट पाये जायँगे। कहीं स्वभाव नहीं मिलता, प्रतिदिन अनवन रहती है; कहीं दिरद्रताके कारण सुखका लोप ही गया है और दु:स-सागरमें डूब रहे हैं; कहीं पुरुष रोगी और स्त्री आरोम्य, और कहीं इसका उल्टा, एक दूसरेसे असन्तुष्ट। जिस घरमें जाँच करके देखिए यही हालत नजर आती है। जपरी नजरसे सबके देखनेमें तो यही आता है कि अमुक दम्पति सा सुखी कदाचित् ही अन्य कोई ही, पर भीतरी दशा कुछ और ही हुआ करती है। ऐसी लिपी हुई वातें आम तौर पर सब लोगोंको मालूम नहीं हो सकतीं; कुछ दिनों तक लगातार जाँच करनेसे, और यह भी उस समय जब उस स्थानके लोगोंसे अच्छा परिचय हो, पता चल सकता है।

नीचे लिखे २५ विवाहित पुरुपोंसे में भलीभाँति परिचित हूं। कई वर्षोंसे में इनकी जांच कर रहा हूं। उस जांचका परिणाम नीचे दिया जाता है। विदित रहे कि इन पुरुषोंको मेंने चुनकर नहीं रक्खा है; जांच करते समय ये स्वयं मेरे रास्तेमं पड़ गये हैं और देवसंयोगसे इनका कच्चा चिट्टा खुलता गया है। इस जांचके अलावा मेंने सात भिन्न भिन्न स्थानोंमें भी जहाँ मेरे घनिष्ट मिन्न रहते हैं—इसी प्रकारकी जांच कराई है और उसका परिणाम भी इसीसे मिलता-जुलता प्रकट हुआ है। मैंने उन सब मिन्नोंसे पार्थना की थी कि वे अपनी जान पहचानके पच्चीस पच्चीस विवाहित पुरुषोंकी भीतरी दशा जाँचकर लिखें। उन्हें स्पष्ट रूपसे लिख दिया गया था कि किसी खास खी या पुरुषकी छिपी हुई हालत न लिखकर वे केवल उन लोगोंकी सची दशा लिखें जिन्हें वे जानते हों और जिनकी जांच वे भलीभाँति कर सकते हों; जैसे पड़ोसी, घनिष्ठ मिन्न या सम्बन्धी। इस तरह २०० विवाहित पुरुषोंकी जांच की गई है, पर स्थानके अभावसे और आपका समय बचानेके लिए तथा आप पर स्वयं ऐसी जाँचका भार डालनेकी इच्छासे, मैं केवल अपनी ही जांचका फल प्रकाशित करता हूँ:—

#### पाँच राजा-महाराजा।

- १ खुद मुख्तार महाराज ( Ruling chief )। घोर व्यभिचारी, रानीसे अनवन, राजा सुखी, रानी पतिव्रता पर राजाके अन्यायसे सदेव दुःखिनी।
- २ राजासाहव नपुंसक हैं, पर उन्होंने अपनी दशा छिपानेके लिए पींच वि-वाह किये। पाँचों रानियां जीवित हैं और व्यभिचारिणी हैं। राजा दुन्ती रानियाँ सुर्खी। रानियों द्वारा खर्च अत्यन्त अधिक, स्टेट कर्जदार।
- ३ राजा महलमें नहीं जाते। दस्तकारीसे विशेष प्रेम रखते हैं। रानियाँ दो, एक व्यभिचारिणी दूसरी पातेवता। तीनों दुःखी। व्यभिचारिणी रानीको सर्च दम मिलता है; बड़ी बेइंज्जतीसे रक्खी जाती है।
- थ राजा प्रकृति-विरुद्ध-व्यभिचारी । दशहरेमें रामलीलाकी मंडली आने पर उसके सुन्दर लड़कोंको माफी जमीन दान दे दी जाती है, और वे बसा लिये जाते हैं । रानी पनिवता पर अत्यत दुःबिनी । राजा रोगमसित, दुखी ।
- ५ राजा निर्वल, रानी मोथी ताजी। दोनों में अनवन। राजाकी युवावस्थामें एकाएक मृत्यु। रानीका खुल्लमखुला न्यभिचार। राज्यके खजानेकी लूट आर रिया-सतका सत्यानाश। दोनों दुखी।

## पाँच धनाढ्य महाजन।

- १ पुरुष देवता, श्ली देवी, दोनोंमें श्रेम और दोनों सुखी।
- २ पित निर्वंत रोगी, पत्नी बछवती। एक दूसरको दिखानेके लिए प्यार क-रते हैं। पितको पत्नीके छिपे व्यभिचारकी खबर है, पर उससे वे अधिक रूष्ट नहीं होते। पित दुखी, पत्नी सुखी।
- ३ े उनी, आयु २६ वर्ष, व्यभिचारी । सेटानी व्यभिचारिकी । सेटके अस्याद रसे तंग आकर एक प्यादेके साथ एक लालका जेवर पहिन कर चल दी, गिरफ्तार हुई और फिर घरमें स्वतन्त्रतापूर्वक रहने लगी । दोनों बेहया, पर सुखसे रहते हैं ।
- ४ पति शक्तिहीन, पत्नीके कई गुप्तप्रेमी। दोनों सुख़ी। न उसे उसकी परवा और न उसे उसकी।
- ५ पुरुष अर्ध-शाकिहीन, स्त्री पगली। कभी इनमें निर्वलता और उसका मिजाज ठीक; और कभी इनका स्वास्थ्य ठीक और वह पगली। दोनों दुखी।

## पाँच वकीछ।

९ पति पत्नीका स्वभाव परस्परविरुद्ध, दोनोंमें अनवन, दिनरात छड़ाई झगड़ा, दोनों दुखी।

२ पितने घरकी कहारिनको रख लिया है। वे उसे लाड़ प्यारसे उसी घरमें रखते हैं। पत्नी दिनरात डाहसे भसम हुआ करती है। पित सुखी, पत्नी दुःखिनी।

३ पित शक्तिहीन, पत्नी अत्यन्त दुःखिनी। वह अपने मैके नहीं जाने पाती कि कहीं किसीसे कुछ वह न दे। लिखना पदना नहीं जानती कि पत्र-ध्यवहार भी कर सके। कई वर्षों तक सतीत्व निवाहा, पर आखिर भंग हो गया। छड़के हुए, पर वकील साहबको इसकी परवा नहीं। वे अपनी निर्बंखता छिपाना चाहते हैं—वस, अब दोनों सुखी हैं।

४ पति घोर व्यभिचारी, पत्नी अत्यन्त दुःखिनी।

५ पित पत्नी दोनों स्वच्छन्द, एक दूसरेकी स्वतन्त्रता पर ध्यान नहीं देते। दोनों एक दूसरेकी चालनचलन पर शक करते हैं, पर दोनों ही इसकी परवा नहीं करते और आनन्दपूर्वक सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं।

इसी तरह पाँच नौकरी पेशा और पाँच मजदूरी पेशेवालोंकी जाँचसे मालूम हुआ है कि दसोंमें कुल एक जोड़ा सुखी है और वाकी नौ, पितपत्नी दोनों, दुखी हैं। अर्थात् राजासे लेकर रंक तक २५ विवाहित स्त्री पुरुषोंमें कुल ३ ऐसे पाये जाते हैं जो सब प्रकार एक दूसरेसे सुखी हों। यदि मेरे मिन्नोंकी रिपोर्ट भी इसमें मिला ली जाय तो कुल दो सौकी जाँच हो जाती है। इन २०० सुख भोगनेके अभिलाषियोंमें केवल तीस जोड़े तो सुखी पाये गये और बाकी १७० दुखी। अधिकांश विवाहित जन नाना प्रकारके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कष्ट भोग रहे हैं।

अच्छा, विवाहके पश्चातका दुःख तो 'कार्य 'है, अब देखना यह है कि इस घोर विपत्तिका 'कारण 'क्या है। अधिकांश विवाहित जन दुःख क्यों पाते हैं ? उनकी सुखकी आशायें मंग क्यों हो जाती हैं ? आनंद और प्रेमकी जगह कष्टदायक झगड़े क्यों होने लगते हैं ? इस अप कार्यके अग्रुम कार्यमें बदल जानेका कारण क्या है ?

इस प्रश्नका उत्तर है—' अयोग्यता ।' शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक अयोग्यता ही अनेक दुःखोंकी प्रधान कारण है । जिसमें किसी प्रका-



६० वर्षके वृद्धे दादा अपनी पोर्ताकी आयुकी कन्यास विवाह कर लेते हैं।

(देश दर्शन ५० १५३)



रकी न्युनता है. जो विवाहके योग्य नहीं, उसका विवाह हो जानेसे विवाहका पुनीत सुख, दु:खमें बदल जाता है, हर्पकी जगह विपाद होने लगता है। लोग ऑसोंमें पट्टी बांध कर वृक्ष तो बब्लका लगाने हैं और आमके मीठे फलकी भाशा करते हैं, पर चुभ जाता है काँटा। तब भी भाँख नहीं खलती: वे अपने आपको, अपने कियेका दोप न देकर ईश्वरको, दुर्भाग्यको, और पूर्वज-न्मके संस्कारको कोसा करते हैं।

# ( झ )—विवाहितजनोंके दुःखके प्रधान कारण।

' Man sees with scrupulous care the character and pedigree of his horse, cattle, and dogs, before he matches them; but when he comes to his own marriage, he rarely, or never, takes such care. ' Darwin.

मनुष्य, अपने गाय, बेलों, घोड़ों और कुत्तींका जोड़ा लगानेके पूर्व, उनके कद, नसल और बल आदि अनेक गुणों पर बड़ी सावधानीसे विचार करते हैं और जाँच कर जोड़ा स्थिर करते हैं। किन्तु, जब अपने या अपनी संतानके विवाहका समय उपस्थित होता है, तब वे इन सब उत्तम विचारोंको भूछ जाते हैं। --- हारविन।

१ अविद्या । सृष्टिनियमोंका न जानना, शारीरिक शक्ति और आर्थिक दशा पर विचार न करके विवाह करना, जो विवाह करने योग्य नहीं हैं मूर्ख-तावश उनका विवाह करना और उसी अंधकारमें बिना सोचे समझे संता-नोत्पत्ति करना।

२ बाल बिवाह। इसका वर्णन परुषे हो चुका है।

३ बुद्धविवार । अन्य देशोंमं यदि कभी ऐसे विवाह होते हैं, तो बृद्ध पति, बृद्ध पत्नी खोज लेते हैं। यह नहीं कि ६० वर्षके बूडे दादा, अपनी पोतीकी आपुकी कन्यासे विवाद कर छैं। किन्तु अभागे भारतमें ऐसे हृदय-वेधक विवाहोंकी कमी नहीं है। पंडित सी नाराम मुनीस सेरे किरायेदार थे। इस समय वे स्वर्गमं हैं या नरकमं, वे ही जाने। यह मकान मेरे रहनेके मकानसे मिला हुआ है, बश्कि एक दरवाजा खोल देने पर दोनों मकान एक हो जाते हैं और लोग आ जा सकते हैं। उन्होंने ५० वर्षकी आयुमें दो सी रूपये देकर एक कुलीन ब्राह्मणके घरकी युवतीसे विवाह किया। यह अभा-

गिनी युवती अवतक है और मेरे ही मकानमें हैं। इस अभागिनी युवतीमें सब गुण रानियोंके से हैं। यह अत्यन्त सुन्दरी, मृदुभाषिणी और धर्मकी पक्की है। जिस समय मुनीमजी थे, घरमें उनके सिवा और कोई नहीं रहता था। मुनीमजी बारह बजे राततक बाजारकी दुकानोंमें काम करते रहते थे और यह गरीब युवती मेरे घर, स्त्रियोंमें मन मलीन किये बैठी रहती थी। जिन बातों पर साथकी बैठी हुई श्लियाँ खिलखिलाकर हँसती थीं, उन्हीं बातोंसे इसके नेत्रोंसे टपाटप आंसुओंकी बड़ी बड़ी बूँदें टपक पड़ती थीं। दिनरात अपने भाग्यको धिक्कारा और रोया करती थी। विवाहके चार वर्ष बाद मुनीमजी मर गये। इस समय इस दुखिया विधवाकी आयु १९-२० वर्षके लगभग है। पवित्र भावसे मेहनत मजदूरी करके बेचीरी अपना जीवन क्यतीत करती है।

बताइए, इस पापभय कार्यके कारण, सीताराम और इस दीन बालिकार्के मातापिता हैं या स्वयं यह जन्मदुः खिनी अनाथा ? दोष किसका है ?—जीवित मनुष्योंके इस जन्मके कार्यका या उस अबलाके दुर्भाग्यका और उस जन्मके संस्कारका ?

४ धन-हीन, पुरुषार्थ-हीन पुरुषोंका विवाह । संसारके सभी सम्य देशोंमं, लोगोंके आरामका, रहनेके ढंगका, एक समय और एक नियम हुआ करता है। जबतक उनकी आमदनी इतनी नहीं हो जाती कि वे एक खास स्टैण्डर्ड पर रह सकें, विवाह नहीं करते। पर भारतकी दशा विविन्न है। यहाँ इन सब बातोंसे कुछ मतलब नहीं। आमदनी हो या न हो, परिवार भर चाहे भूलों मर रहा हो, पर सबसे छोटे लड़केका भी विवाह कर देना, उस खानदानके मालिकका कर्तव्य है। कहा जाता है कि जब सभी अपने अपने भाग्यका खाते हैं, तब नई बहू भी अपना भाग्य अपने साथ लायगी। पर होता क्या है? जहाँ घरके दस प्राणी भूतों मरते थे, वहाँ न्यारह मरने लगते हैं। जहाँ सौका कर्ज था, वहाँ दो सौका हो जाता है, और मजा यह कि अपने आपको दोष न देकर बेचारी नई बहूके भाग्य पर धब्बा लगाया जाता है और लोग उसीको कोसने लगते हैं।

५ राक्ति-हीन पुरुषोंका विवाह । यह भी एक विलक्षण बात है। अन्य देशों में जहाँ ब्रियोंको कुछ अधिकार है, जहाँ पत्नी, पतिको त्याग कर सकती है, तलाक दे सकती है, वहाँ पुरुष अपनी तुच्छसे तुच्छ न्यूनता पर विवास करते हैं। पुरुष डरा करते हैं। क्योंकि स्त्रियाँ वेधड़क कह बैठती हैं कि " तुमने किम विरते पर मुझे वरनेका साहस किया था ?—How dare you marry me?" पर यहाँ क्या, चाहे जैसी और चाहे जितनीं अपने वरमें डाल लीजिए। कोई कुछ कहनेवाला नहीं और वे बेचारी कर ही क्या सकती हैं!

एक वकील साहब मेरे मिन्न हैं। बाँकीपुर-कांग्रेसके लिए हम दोनों एक ही साथ गये थे। वहाँ आपकी तबीयत एकाएक खराब हो गई—गन्न आ गया। पास ही मेरे एक डाक्टर् मिन्नका खेमा था। वे तुरन्त आये और खूब अच्छी तरह देख भालकर पुझसे बोले कि ये महाशय शक्तिहीन हैं और यह इनका पुराना (chronic) रोग है। मूर्च्छा दूर होने पर मैंने और भी तीन डाक्टरें रोंको बुलाकर उनकी परीक्षा कराई; पर सबकी एक ही तशस्त्रीश हुई। सबोंने बताया कि उनमें पुरुष-शक्ति नहीं है।

लौट कर, समय समय पर मैंने, प्राइवेट तौरसे उनकी श्लीकी दशाकी जांच कराई। मालूम हुआ कि घरमें उसका अनादर है; न वह किसीते बोलती है और न उससे कोई बोलता है। अकसर अकेलेमें बेटकर रोती रहती है, सो भी खुल कर नहीं चुपचाप; नहीं तो लोगोंमें चर्चा होने लगेगी। वह पगली बदमिजाज और कृरूपा कह कर बदनाम है। इसीलिए मेरे मित्र वकील साहब उसे नहीं चाहते! भारत, तुधन्य है!

६ भयंकर-रोग-ग्रस्त पुरुषोंका विचाह । जिन्हें क्षय होगया है, जिन्हें मिरगी आती है और जिन्हें गरमी या सुजाककी वीमारी हो चुकी है, ऐसे लोगोंका असर श्री पर तुरन्त पड़ता है, और उसकी जीवनपर्यन्त केश भोगना पड़ता है। पर भारतमें ऐसे सभी रोगी, विना रोक-टोक विचाह किया करते हैं। मुझे अभी तक कोई अविचाहित भारतवासी नहीं मिला, जिसने ऐसे रोगोंके कारण विचाह न किया हो। काशीके एक बी॰ ए॰ महाशय मिरगीके कारण कुछ काम धाम नहीं कर सकते; उन्हें हफ्तेमें कई बार बड़े बोरके फिट आ जाते हैं; पर गत आठ वर्षोंके भीतर उनके पाँच विचाह हुए और हर शादीमें अपरसे दहेज मिला! मालूम नहीं उनकी श्रियाँ क्यों नहीं जीतीं। इस तरहके और भी अनेक उदाहरण मौजूद हैं।

इन रोगियोंको कौन झीखे, यहाँ तो अपाहिज और कोढ़ियों तकका विवाह हो जाना आवश्यक समझा जाता है। यदि इनका विवाह न हो तो इनकी खिदमत दूसरा कौन करे ? भारतमें ६,६८,६३२ अपाहिज और कोढ़ी हैं क्ष जिनमें २,६२,८५८ स्त्रियाँ हैं और इनके विवाहके प्रत्यक्ष फल्ड १,१६,३६१ अपाहिज लड़के हैं, जिनकी आयु १५ वर्षसे कम है। दस वर्षसे १५ वर्षकी आयुके ५३,५०९, पाँचसे दस वर्षके ४५,३६३ और पाँच वर्षसे कम अर्थात् दूध पीनेवाले १६,४९१ हैं।

मुझे याद है कि क्रिश्चियन कालेज इलाहाबादके शो॰ हिगिन बाटम (Higgin Bottom) एक ८ वर्षके सुन्दर बालकको इसालिए उठा लाये थे, कि यदि वह अपने कोढ़ी मातापिताके साथ रहेगा तो अवस्य उसे भी वही रोग हो जायगा, अलग रखनेसे शायद वह बच जाय। पर यह पैतृक रोग है। कुछ ही दिनोंके पश्चात्, उसे भी वह रोग हो गया और फिर वह भी उसी गृहमें बुल बुल कर मरनेके लिए भेज दिया गया। पूछनेसे मालूम हुआ कि एक पुरुषको पुरुष-व्यभिचारके कारण गरमीका रोग हुआ और फिर इससे उसका खून खराव हो गया। इसी समय श्लीका देहान्त हो जानेके कारण उसने दूसरा विवाह किया और इस दूसरी स्त्रीसे पूर्वेक्त लड़का पैदा हुआ। विवाहके ६ वर्ष बाद दूसरी श्लीको भी कोढ़ हो गया और इस छड़केकी बारी आई। हा भगवन् ! यह केसा अन्याय है ! ऐसे छोगोंको क्या हक हैं कि ये किसी अबलाको इस प्रकार कष्ट दं ? भिरजापुरके एक प्रसिद्ध साहुको गलित कोड़ है; पर विवाहित हैं। उनके पुत्रको भी यह पैतृक सम्पत्ति मिली हैं; पर विवाह करनेसे वह भी बाज न आया। उसके छोटेसे छ: महीनेके बच्चेका खून ऐसा खराब हुआ कि बेचारेको उस छोटी अवस्थाही में एक ही दिन १९ नश्तर भिन्न भिन्न स्थानोंमें लगवाने पड़े ! इसका सारा ही शरीर फोड़ा बन गया था। साहुजीका छोटा लड़का कालेजमें पढ़ता है। ईश्वर न करें कि यह रोग उसे भी हो, पर स्वास्थ्य उसका भी अत्यन्त बुरा है। विवाह उसका भी बड़ी धूमधामसे कर दिया गया है। बारातमें मैं भी गया था। नाच रङ्ग सभी चीजें थीं: और क्यों न हों ? दहेज भी तो अच्छा मिला था।

हाय ! हाय ! उस अबलाकी दीन दशा पर ध्यान दीजिए, जिसे ऐसे घरोंमें ऐसे रोगियोंके साथ आयु पर्यन्त रहना है। निर्देश, असहाय अबलाको

<sup>\*</sup> ८०,००० कोढ़ियोंकी सहायता भारतमें किश्रियन सिशनरीज करती हैं।

अब ऐसे लोगोंकी सेवा ग्रुश्रूषा करनी है, जिसे हम आप देख तक नहीं सकते; ऐसे वस्त्र धोने हैं, जिनके छूनेमें घृणा होती है; ऐसी जूठी थालीमें खाना है, जिनके हाथका पान भी हम और आप न खायँगे; और सबके अपर भय है कि शायद इस अभागिनीको भी गलगलकर मरना पड़े। आज उँगली कटी, कल अँगूठा गायब; परसों नाक नदारद !—एक एक इंच मांस कटकटकर गिरनेके पश्चात् कहीं मृत्यु होगी।

## (ञ्च)-द्हेजकी कुप्रथा।

अन्य देशों में स्नी-रत्न पानेके लिए युवक क्या क्या नहीं करते ! कुमा-रियाँ किस इजातसे रक्षी जाती हैं ! युहप उनका कैसा आदर और सत्कार करते हैं ! यदि किसी दरिद्र घरकी कुमारी, गुण और सौन्दर्यसे पूर्ण हो तो बड़ेसे बड़े लोग उसका पैर चूमनेको तैयार रहते हैं । उस कुमारी पर प्रभाव डालनेके लिए अनेक कुमार यत्न करते हैं । खतरनाक खेल तमा-शों में जान लड़ाकर विजयी बनना चाहते हैं, भयंकर युद्ध में घोर संग्राम करके मर जाते हैं, या नाम पैदा करते हैं ।—क्यों ? इसलिए कि वह प्रेमिका एक फूलोंका हार उनके गलेमें डाल दे; इसलिए कि वीरता पर प्रसन्न होकर कदाचित् उनको गले लगाना स्वीकार कर ले—उनसे विवाह कर ले।

पर भारतमें इन बातोंकी जगह लाटरी (Lottery) से काम लिया जाता है। घरके पुरोहित, गुरु घण्टालजी और चालाक हजाम मिल कर कन्याओं के जन्मका फैसला करते हैं। ज्योतिषीजी विश्वास दिलाते हैं कि इस कन्याको सुख उसी घर मिलेगा जहाँ से उनको कमीशन (पचातर यानी दहेजका पाँचवाँ भाग) के अलावा कुछ और वस्ल हो सके। बस फिर क्या है, कुमारियाँ वहीं झोक दी जाती हैं। वरकी योग्यतासे कुछ मतलब नहीं, आगोका सुख या दु:ख कन्याको उसके भाग्यसे प्राप्त होगा।

ेयदि कुमारीके पिताके पास धनकी कमी नहीं है और ज्योतिषीजीने कुण्ड-लियोंकी चिद्वी डाल कर किसी ऐसे वरसे विधि मिलाई कि जिसे नीलाममें अधिक धन देकर खरीदा जा सके तो खैर, कुमारी कदाचित अच्छे घर जा रहे; नहीं तो जिस घरमें, जिस वरसे कुण्डलीकी विधि मिल जायगी कुमा-रीको वहीं जाना होगा—वर चाहे लूला हो, लँगड़ा हो, अन्धा अपाहिज यह कोदी हों, कुमारी उससे ब्याह दी जायगी। लड़कों के नीलाम ( दहेज ) करनेकी ऐसी बुरी चाल समाजमें घुस पड़ी है कि जिससे निर्धन अथवा सामान्य आमदनीके पुरुषोंको अत्यन्त देश उठाना पड़ता है।

दु:ख अमीर और गरीब दोनोंहीको होता है। क्योंकि जो जिस दर्जेंका धनी है वह वैसे ही धनी घरमें बेटी दिया चाहता है और उससे उसी हिसायसे अधिक दहेज माँगा जाता है। फल यह होता है कि क़मारियाँ सदैव अपने मुकाबले निर्वन घरोंमें ब्याही जाती हैं। इसका दुःख तो यहीं खतम हो जाता है कि अपने रुतवे और मरतबेसे कमवालेको बेटी देना पडा. पर महिकल उन गरीबोंकी है, जिन्हें लट्कियाँ हैं पर धन या जायदाद नहीं है। उनके पास इसका भी ठिकाना नहीं कि किसी दरिद तकको लड़की देकर गला छुड़ावें। जहाँ जाते हैं वहीं रुपयेकी पुकार सुनते हैं। पहला प्रश्न यही होता है कि " कितना दहेज दोगे ?" एक तो यह चिन्ता कि लड़की दरिद्र घरमें जाती है और दूसरे उस घरमें झोंकनेके लिए भी दहेज चाहिए. कैसे काम चले ? यह उन्हें चिताकी आप्तिके समान भरम कर दंती है । लडकी पैदा होनेके साथ ही यह चिन्ता भी हृदयमें समा जाती है और उसी समयसे पेट काटकाटकर धन एकत्रित करना शुरू किया जाता है+और इससे परिवार भरके लोगोंको क्षयकी बीमारी होने लगती है । बहुतसे लोग लाचार होकर विषद्वारा अपने कष्ट और सामाजिक अनादरका अंत कर देते हैं। बहतसी क्रमारियां छिपा कर मार डाली जाती हैं और उनकी मृत्युका कारण कोई रोग बता दिया जाता है।

ऐसी घटनायें अनेक हो चुकी हैं जिनमें परिवारके परिवारने विष स्वाकर प्राण दे दिये हैं। वंगालकी साक्षात देवी स्नेहलताके आत्मयज्ञका वृत्तांत पढ्कर कलेजा हिल जाता है:—

<sup>+ &#</sup>x27;एक राजपूत सरदार १६ छाख रुपया दहेज देनेके छिए मजबूर किया गया: दूसरा १० छाख और तीसरा इससे भी ज्यादा—। 'शिवर साहब।

<sup>&#</sup>x27; मुन्शी प्यारेलालके हृदय पर इस अमानुषी, अत्याचारी रीतिका-जबर्दस्ती दहेज वसूल करनेके रिवाजका—बडा प्रभाव पड़ा और उन्होंने ३०० स्थानों पर समाकरके इस रसमको उठानेका प्रयत्न किया'—M. T P. Page 172.

बाबू हरेन्द्रकुमार मुक्जीं कलकत्तेके एक सामान्य सज्जन हैं। आप वहाँ दलाली करते हैं। आपकी पुत्री स्नेहलता, प्रेमकी मूर्ति और साक्षात् देवी थी। उत्तम शिक्षा और सहुपदेशों द्वारा उसके हृद्यमें बड़े ऊँचे भाव उत्पन्न हो गये थे। लता १५ वर्षकी हो गई। हरेन्द्र बाब्को उसके विवाहकी बड़ी चिन्ता थी; विवाहके लिए उनसे २००० रु० दहेज माँगा जाता था। इतना धन देनेकी उनकी शक्ति नहीं थी, पर साथ ही किसी अयोग्य पात्रको वे स्नेह-लताको दान नहीं दिया चाहते थे कि कम खर्चसे गला छूट जाय। अतः उन्होंने अपने एक मात्र पैतृक धन मकानको वेच कर स्नेहलताका विवाह करना निश्चय किया।

स्नेहलता बुद्धिमती लड़की थे । उसमें विचारशक्ति आगई थी और बड़े ऊँचे ख्याल पैदा हो गये थे । स्त्रभावतः अपने सुखके लिए पिता तथा अन्य कुटुम्बियोंको दुःखमें डालना उसे रुचिकर न हुआ । उसने अपने आत्मयज्ञसे भारतके इस कलंकित पापको किसी अंशमें भस्म करना ठान लिया। वह घरके काम-काजसे छुट्टी पाकर दोपहरको खंगार करके घरके कोठे पर चढ़ गई और उसने धोतीको तेलसे तर करके उसमें आग लगा ली। सामने एक मंदिर था। वहाँके पुतारीने एक बालिकाको प्रसन्नचित्त जलते देख कर शोर मचाया। लोगोंने दौड़ कर आग बुझाई और वे उसे अस्पताल ले गये। पर उसी दिन सूर्यास्त होते होते उसकी पवित्र आत्मा भी अस्त हो गई।

मृत्युके पहले वह अपने पिताके नाम एक पत्र लिख चुकी थी। उसमें उसके स्नेहमय विचार प्रकाशमान हैं। यह पत्र भारतके १८-१९ फरवरी १९१४ के कुछ समाचारपत्रोंमें छपा है। उसका अनुवाद यह है:—

" पूज्य पिताजी,

" मेरे विवाहके लिए आप अपने पूर्वपुरुषोंकी कमाईका घर न बेच दीजिए। इस घरमें बाहरके लोग आकर रहें यह मैं न देख सकूँगी। अब आपको घर रेहन रखनेकी आवश्यकता न पड़ेगी। कल पौ फटनेके पहले ही आपकी अमागी लड़की परलोक चली जायगी।

" आपने और मांने प्रेमपूर्ण जीवनसे इस स्नेहळताको बढाया, अपने हृद-यमें फैळनेका स्थान दिया। राजभवनमें रहनेवाळी राजकुमारियोंसे भी बढ़-कर मैं यहाँ सुखी थी। क्या मैं इस प्रेमका बदला इसी तरह देती कि आप और मेरे भाई बहिन घरसे निकाल दिये जायँ ? आप दरिद्रता और दीनतासे जीवन व्यतीत करें ?

" पिताजी, सबेरे शहर भर घूमकर जब आप दोपहरको घर आये और निराश होकर बोले कि 'काम बिगड़ गया!' आपका उस समयका चेहरा अब भी मेरी आँखोंके सामने हैं। आपके वे शब्द अब भी मेरे कानोंमें गूँज रहे हैं। मेरा विवाह कैसे हो, इस चिन्तासे आपकी छाती जल रही है। १५ वें वर्ष तक मेरा विवाह नहीं हुआ। लोग आपकी निन्दा करते हैं। इस विषयमें आपने सिर ऊँचा करनेका बहुत प्रयत्न किया है।

" सचमुच मुझे, विवाहका हौसला क्या हो सकता है ? आपकी चिन्ता दूर हो इस लिए मैं विवाह करना चाहती थ्वी; परंतु नहीं, मेरा विवाह होना असम्भव है।

" उस दिन बर्दवानकी बाढ़में बहुतसे उदार और लिखे पढ़े लोगोंने अनाथोंकी सहायता की, कई लोगोंने विदेशी वस्तुओंका त्याग किया; कितने ही युवकोंने दक्षिण आफ्रिकावासियोंके लिए दर दर भीख माँगकर रूपया इकट्टा किया। ईश्वर इन दयालु और उदार पुरुषोंकी सदा रक्षा करे। परन्तु, इन युवकोंका ध्यान अपने देशकी दुर्दशा पर क्यों नहीं जाता?

"रातको जगन्माताने दर्शन देकर मुझे अपनी ओर बुछाया है। आप छोगोंको मेरे विवाहके कारण दुःख न भोगना पड़े, इसिछिए मैंने माँ भवा-नीके पास जानेका निश्चय किया है।

" संसारयात्रा समाप्त करनेके लिए आग्ने, जल अथवा विष इनमेंसे किस वस्तुकी शरण लेनी चाहिए, इसपर मैंने कुछ देर तक विचार किया; अन्तमें अग्निहीकी शरण लेना निश्चय किया। अब मैं अपने शरीरमें आग लगा दूँगी; जिससे देशके सब लोगोंके अन्त:करण पिघल जायँ और उससे द्याका स्नोत बह निकले, यही ईश्वरसे मेरी प्रार्थना है।

" मेरे जाने पर आप लोग अश्रुपात करेंगे, परंतु घर न बिकेगा। उसमें आप और मेरे माई आदि रह सकेंगे। पिताजी, अब अधिक लिख नहीं सकती। आत्मयज्ञका समय निकट आ रहा है। अब मैं उस महान् निद्रामें निमन्न हूँगी जिससे फिर जागना न होगा। माँ दुर्गाके पास अब मैं आपकी और माँकी बाट जोहती हुई जा बैठती हूँ। —आपकी अभागिनी कन्या

स्नेहस्रता।"

# ( ट )—हम अपने भाग्यके आप मालिक हैं।

'Nature's laws are not commands; they are statements of inviolable sequences. We are not helpless in the hands of Nature. We are helpless so long as we are ignorant, and when we understand them, they become our slaves! By knowledge we can master them, change or turn them to our own purpose.'

Annue Besant.

' प्रकृतिके नियम कोई आज्ञायें नहीं है वरन् अनुल्लंघनीय परिणाम दिखाने-वाली बातें हैं। हम असहाय होकर सृष्टिनियमोंके अधीन नहीं है। केवल जब-तक हमें उन नियमोंका भलीभांति ज्ञान नहीं होता, तभीतक हम असहाय स्थितिमें रहते हैं। एक बार उनको, अच्छी तरह समझ छेने पर वे हमारे दास बन जाते हैं। पूर्ण जानकारी होने पर हम उनपर अपना अधिकार जमा छेते -हैं। इतना ही नहीं हम उनको बदल सकते है, उन्हें उलट-पलट कर अपना हित साधनेमें उपयोगी बना सकते है।

-एनी बीसेण्ट।

मिरतमें तीन अन्य आश्रमोंसे गृहस्थाश्रम अधिक उपयोगी है। इस आश्रमसे अन्य तीन आश्रमोंकी सहायता हुआ करती है। और सच भी यही है कि गृहस्थ ही अन्य तीन आश्रमावालोंका जीवनाधार है। वही इन तीनोंको पालन करता है। अतः गृहस्थाश्रममें प्रवेश करना कोई हँसी खेल नहीं है। लोग बहुत सोच विचार कर इसमें प्रवेश करते थे। \* किन्तु आजकल तो इस आश्रममें लोग आँख मूँदकर प्रवेश करते हैं। भारतमें विवाहकी ऐसी दुर्गात, ऐसी भरमार, और ऐसी बुरी चाल हो गई है कि ' कसे वाशद'— चाहे जो हो, विवाह अवश्य होना चाहिए—जूला हो, लँगड़ा हो, अपाहिज हो, वृद्ध हो, दिरद हो, कोड़ी या कलंकी हो, विवाह अवश्य करे। और किससे शितससे कृत्रिम कुण्डलीकी विधि मिल जाय, जिससे पुरोहितजीकी कमीशनकी लालच कुल अधिक दृत्य कमा सकती हो, जिस अभागिनीके पिता अधिक धन दहेजमें देनेमें असमर्थ हों। चाहे वह राजकुमारी हो, चाहे परम सुन्दरी हो, चाहे साक्षात् देवी ही हो, चाहे उसके गुण, कर्म और स्वभाव गृहलक्ष्मी

स सन्धार्थः प्रयत्नेन स्वर्गमज्ञेयमिच्छता ।
 सुखब्रेहेच्छता नित्यं योऽधार्यों दुर्बलेन्द्रियैः ।

बनने या बनाये जानेके हों; पर इससे क्या मतलब ? गुरुबंटालजीने तो ज्योतिष द्वारा विचार करके निश्चय कर दिया है कि विधाताने, उस असहाय अनाथा अवलाका अमुक क्षयरोगधसित जर्जर पुरुषकी पत्नी होना लिख रक्खा है। उसी पतिके साथ पत्नीको सुख और आनन्द प्राप्त होगा!

आज विवाह हुआ, कल पुत्री विधवा होकर घर बैटी। वस उसके लिए संसारके सारे सुख लोप हो गये। जिस प्रिय पुत्रीको अभी कल तक लोग सौभाग्यवती कहते थे आज वह आभागिनी डाइन कही जाने लगी। लोग उलटा उसीको कुवाच्य और कटु वचनोंसे जलाते हैं। लड़केकी नानी धिक्कारती है कि इस बहूने ही मेरे नातीको खा डाला। जिस दिनसे घरमें आई उसी दिनसे भैयाकी बीमारी बढ़ गई; यद्यपि वह बढ़ी लुपथ्यसे और विकाहके दिनोंमें ठीक आराम न मिलनेसे । पुरोहितजी भी, जो वैद्यक भी भलीभाँति जानते हैं, और जिन्हें विवाहके पहले ही लड़केके भयंकर असाध्य रोगका हाल मालूम था और जो यह जानते थे कि उसका बचना कितन हैं, उसी अनाथाके भाग्यपर दोष लगाने हैं। कहते हैं कि—"यदि इसके कर्म अच्छे होते—विधाताने इसको सिन्दूर लगाना लिखा होता, तो यह यदि किसी मुदेंको भी पति कहती तो वह जी जाता। अगर, इसके भाग्यमें आराम बदा होता तो बाबाजीकी भभूत और भवानीजीका चरणामृत ही उसके लिए अमृत हो जाता। ऐसी उत्तमोत्तम रसादि मात्रायें अमृत्य दवाइयाँ इस तरह कभी निष्फल न जातीं। लालजीके घरमें यह पुत्री नहीं राक्षसी पैदा हुई है!"

धिकार है ऐसे विचारों पर ! करें तो पैशाचिक कार्य आप और दोष खगायें दूसरों पर । क्या डाक्टर या किसी अच्छे वेद्य द्वारा लड़केकी परीक्षा करा कर उसकी शारीरिक अवस्थाका या उसकी आयुका निर्णय करा लेना असम्भव था ? यदि भाग्य ही पर मरना जीना निर्भर होता तो आज जिन्द्रगीका बीमा करनेवाली सारी ही कम्पनियोंका दीवाला निकल जाता और इनका, इस डाक्टरी जाँचमें द्वन्य खर्च करना निष्फल ही होता।

लोग अपनी भूल पर ध्यान न देकर, अपने कियेको और अपने आपको दोष न देकर, व्यर्थ ही भाग्यकी, पूर्वजन्मके संस्कारकी, और विधाताकी निन्दा किया करते हैं।

इस बातमें जेसा अन्धेर भारतमें है वैसा संसारके किसी भी भागमें नहीं है। हुका पीते पीते रेळ छूट गई—वस किसमतमें रेळका छूटना लिखा था। चाळाकीसे

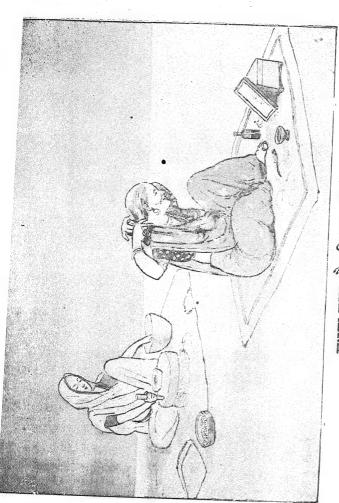

सथवा सास और विघवा वह

दशदशन पु० १६

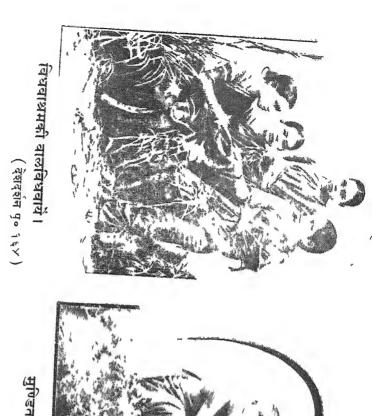

मुण्डितमस्तका विभ्रवा । ( देशदर्शन प० ॰

टिकट नहीं खरीदा, चलती गाड़ीमें पकड़े गये, सजा मिली-यह भी किसम-तमें लिखा था। 'किसमतमें लिखा था ' इस उत्तरसे अधिक नीच उत्तर नहीं हो सकता। यह केवल कायर, डरपोक और मूखींका उत्तर है।

पूर्वजन्मके कमोंके फलसे क्या मतलब ? यदि कोई खून करे और कह दें कि ' जो शख्य मर गया उसकी किसमतमें मेरे हाथसे मरना लिखा था, इसमें मेरा क्या दोष ?' बस, चलिए छुटी हुई। इस एक कहने पर दुनि-याकी सब बातें खतम हो जाती हैं।

विचार कीजिए, आपने ही अपनी पुत्रीको पैदा किया। आपने ही उसे पालपोस कर वड़ा किया। वह कोमल लताकी तरह आपके हृद्यसे लगी रही। आपहीने बचपनमें कियी अयोग्य पतिसे उसका विवाह कर दिया। इस लिए कि ऐसा न करनेसे अँथवा इसके विरुद्ध करनेसे समाजमें आपकी हँसी होती; कुछ छोग आपसे सम्बन्ध छोड़ देते और ताने मारते। अतएव आपने अपनी प्रिय पुत्रीका भला न देखकर स्वार्थवका उसे अयोग्य पतिसे ब्याह दिया। कुछ ही दिनों में वह विधवा हो गई। अब वह अच्छे कपड़े नहीं पहिन सकती, शादियों में शरीक नहीं हो सकती। जहाँ और खियाँ खिलखिला कर हँस रही हैं, नाच रंगमें आनन्द कर रही हैं, प्यारी पुत्री उसी घरके एक कोनेमें बैठ कर रो रही है। वह स्वयं रोना नहीं चाहती, उसकी आँखों में जो आँस् आ रहे हैं वे पतिके प्रेम या विरहसे नही आ रहे हैं, पति देवताका तो उसे दर्शन ही नहीं प्राप्त हुआ; किन्तु उसके मनमें रह-रहकर अन्य लड़िक्योंके साथ मिलकर, दि र खोलकर हंसनेकी और चिड़ि-योंकी तरह इधर उधर फुदुकनेकी इच्छा होती है। पर ऐसा करनेसे आप-हाँ, हाँ, आप ही, उसे रोकते हैं कि लोग आप पर हसेंगे। आप ही लोग उसे रुगते हैं, और जिन्दगी भर रुगवेंगे। हाय ! हाय ! हमारे घरमें, हम हिन्दुओं के यहाँ, नित्य एक न एक तेहवार आया ही करता है। हमारी खी और हमारी माँ तक पैरोंभें महावर लगावें, अच्छे अच्छे कपड़े पहनें और हमारी पुत्री देख देख तरसा करे। उसे जन्म भर इसी तरह रहनः है। वह कभी पति देवताका दर्शन न कर पायेगी, वह कभी पुत्रवती होकर पुत्रमु खका चुम्बन न कर सकेगी। उफ! वाल्यावस्थासे बृद्धावस्था तक उसे इस् दीन अवस्थामें रहना होगा। प्रतिदिन रोना, धिक्कार, तिरस्कार, और अ मानित किया जाना उसके भाग्यमें छिला है और साथ ही साथ उसे कामरी

किटन बाणोंको सहकर युवावस्थामें क्या, जीवनपर्य्यन्त पावित्र भावसे रहना है। इस लिए नहीं कि उसे इस तरह पर रहना पसन्द है, बिल्क इस लिए कि आप उसे उस तरह पर रहनेके लिए मजबूर करते हैं। आप उस पर जबर्दस्ती करते हैं, अत्याचार करते हैं।

बतलाइए तो सही, इन सब घटनाओं में पूर्वजन्मके संस्कारका दोष है कि आपका ? और अब भी उस पुत्रीकी दशा बदल देना आपके हाथों में है या भाग्यके ? उसके विधाता, उसकी किसमतमें लिखनेवाले, आप थे, और हैं, या ब्रह्मा ?

यदि आपको उसकी घोर विपत्तिमें सहानुभूति प्रकट करनी है, उसका दुःख और कष्ट काटना मंजूर है तो उसका फिरसे विवाह करना निश्चय कीजिए और देखिए कि उसके पूर्व जन्मके संस्कार भाग जाते हैं और आपको स्वतंत्र तासे काम करनेका अवसर मिल जाता है। आपके घर ८-९ वर्षकी लड्कि योंका विवाह हो जानेकी कुरीति है। आप बाल्यावस्थामें विवाह न करें। १५-१६ वर्षकी हो जाने पर किसी योग्य हृष्टपुष्ट विद्वानके साथ उसका विवाह करें, फिर देख छें कि कुण्डली, गुरुवण्टाल, और किसमत ठीक है या आपके कर्म. और ऐसा करनेमें आपकी पुत्रीके अगले जन्मके कर्म रोकते हैं या स्वयं आपकी कदराई, आपका डर, आपकी खुदगर्जी ? आप ऐसा करनेसे दर भागते हैं। इस लिए नहीं कि पुत्रीके कर्म आपको रोकते हैं, वल्कि इसालिए कि आप अपने संबन्धियोंसे, अपनी जातिवालोंसे दरते हैं कि वे लोग आप पर हुँसेंगे, कुछ लोग शायद आपसे सम्बन्ध न रक्खेंगे, आपकी खीकी हँसी उडावेंगे। बस, इसलिए आप कुल धब्बा पुत्रीके भाग्य पर लगा देना ठीक समझते हैं। बस एक बात. वही बेसिर पैरकी बात, 'जो विधाताने लिखा है वह हुए बिना न रहेगा। ' यह कह देनेसे सारा किस्सा खतम होजाता है। सब झंझट अपने सिरसे दूर हो जाती है।

कल्पना कीजिए कि आप रातको ऊपर छतसे नीचे आँगनमें गिर गये। आन्यकी पुत्री देख रही है कि आपके नाकसे खून निकल रहा है और आपको चो-के कारण बड़ा कष्ट हो रहा है। पर यदि वह यह कहकर बैठ रहे कि—पिता-के भाग्यमें गिरना और चोट खाना बदा था, यह उनके पूर्वजन्मके संस्कार |अस्तु, पड़े रहने दो; जो भोगना है भोग लेने दो—तो बताइए तो सही कि आपको यह बात कितनी अच्छी छगेगी ? यह कष्ट तो आपका एक आध दिनमें दूर हो जायगा, पर पुत्रीको जीवनपर्यन्तके छिए किममतके हीछेते दुःख मोगनेके छिए छोड्ना कितना बुरा है—कैसी नीचता है, कैसी नामदों है ! दूसरे ही दिन सुबह आप छोहार बुलाकर उस छत पर जंगला (Railings) छगवा देते हैं कि कदाचित् फिर न गिर जायँ और जंगला लगा देने पर फिर कभी नहीं गिरते, आपके पूर्वजन्मका पाप फिर कभी नहीं उदय होता। छेकिन न पुत्रियाँ रोज गिरती हैं, और आप बड़ी बड़ी दोनों आँखें खोले देखा करते हैं, पर ऐसा प्रबंध नहीं करते कि उनका गिरना बंद हो। उनका कष्ट तब ही दूर हो सकता है जब विवाह-रूपी खुली छत पर योग्य विवाहकी जाली लगा दी जाय।

'्कर्म ' है क्या ? प्रकृतिका अचल नियम । जैसे पृथ्वीमें आकर्षण शक्ति है । इस शक्तिका काम हे कि सब चीजोंको अपनी ओर खींचे; लेकिन मनुष्यको फिर भी अधिकार है—उसमें सामर्थ्य है कि वह अपने सुभीतेके मुता-बिक उस शक्तिको अपने अधीन रक्खे । हम सीढ़ीसे, बिजलीके यन्त्र (Electric lift) से, हवाई जहाजसे अपर उठ सकते हैं, और इस आकर्षण शक्तिको दवा सकते हैं। हमारी स्वतन्त्र बुद्धिको कोई परतन्त्र नहीं कर सकता। पूर्वजन्मके कर्मके फल, हमें इस जन्ममें परतन्त्र नहीं कर सकते; वे हमारे चर्तमान कालकी स्वतन्त्रतामें बाधा नहीं बाल सकते। प्रकृतिने राजा, प्रजा-धनी, दिरद्द, खी, पुरुष, मनुष्यमात्रको स्वतन्त्र बुद्धि प्रदान की है। इस शक्तिसे हम पूर्वजन्मके कर्मोंके फलको बदल सकते हैं।

पूर्वजनमका संस्कार, यानी कुछ दिन पहलेका किया हुआ कर्म एक पहले—एक दिन पहले—एक वर्ष पहले, या एक जन्म पहले, बात एक अच्छा, आजसे एक वष पहले दो युवकोंने अपना बल बढ़ानेके लिए और पारेका भस्म कुछ दिनों तक सेवन किया। आज दोनोंके दारी प्रसित हैं, सारे दारीरमें फोड़े फुंसियाँ निकल आई हैं। एक, हाथ रखकर किसमत ठोक कर बैठा रो रहा है कि यह मेरे कर्मोंका फल में भोगना ही पड़ेगा और दूसरा, अच्छे डाक्टर या वैद्यसे सलाह लेकर दर अच्छा हो जाता है।

इसी नरह जब तक हम सृष्टि-नियमोंको नहीं जानते, वे हम प करते हैं; पर जब हम उन्हें जान जाते हैं, तब वे हमारी गुलामी व किटन बाणोंको सहकर युवावस्थामें क्या, जीवनपर्य्यन्त पावित्र भावसे रहना है। इस लिए नहीं कि उसे इस तरह पर रहना पसन्द है, बिल्क इस लिए कि आप उसे उस तरह पर रहनेके लिए मजबूर करते हैं। आप उस पर जबर्दस्ती करते हैं, अत्याचार करते हैं।

बतलाइए तो सही, इन सब घटनाओं में पूर्वजन्मके संस्कारका दोष है कि आपका ? और अब भी उस पुत्रीकी दशा बदल देना आपके हाथों में है या भाग्यके ? उसके विधाता, उसकी किसमतमें लिखनेवाले, आप थे, और हैं, या ब्रह्मा ?

यदि आपको उसकी घोर विपत्तिमें सहानुभूति प्रकट करनी है, उसका दु:ख और कष्ट काटना मंजूर है तो उसका निभरसे विवाह करना निश्चय कीजिए और देखिए कि उसके पूर्व जन्मके संस्कार भाग जाते हैं और आपको स्वतंत्र-तासे काम करनेका अवसर मिल जाता है। आपके घर ८-९ वर्षकी लड़ाके योंका विवाह हो जानेकी कुरीति है। आप बाल्यावस्थामें विवाह न करें। १५-१६ वर्षकी हो जाने पर किसी योग्य हृष्टपुष्ट विद्वानके साथ उसका विवाह करें, फिर देख हों कि कुण्डली, गुरुघण्टाल, और किसमत ठीक है या आपके कर्म, और ऐसा करनेमें आपकी पुत्रीके अगले जन्मके कर्म रोकते हैं या स्वयं आपकी कदराई, आपका डर, आपकी खुदगर्जी ? आप ऐसा करनेसे दूर भागते हैं। इस छिए नहीं कि पुत्रीके कर्म आपको रोकते हैं, वाल्कि इसाछिए कि आप अपने संबन्धियोंसे, अपनी जातिवालोंसे डरते हैं कि वे लोग आप पर हॅंसेंगे. कुछ लोग शायद आपसे सम्बन्ध न रक्लेंगे, आपकी खीकी हँसी उड़ावेंगे। बस, इसलिए आप कुल धब्या पुत्रीके भाग्य पर लगा देना ठीक समझते हैं। बस एक बात, वही बेसिर पैरकी बात, 'जो विधाताने लिखा है वह हुए बिना न रहेगा। ' यह कह देनेसे सारा किस्सा खतम होजाता है। सब झंझट अपने सिरसे दूर हो जाती है।

कल्पना कीजिए कि आप रातको ऊपर छतसे नीचे आँगनमें गिर गये। आ-पकी पुत्री देख रही है कि आपके नाकसे खून निकल रहा है और आपको चो-के कारण बड़ा कष्ट हो रहा है। पर यदि वह यह कहकर बैठ रहे कि—पिता-के भाग्यमें गिरना और चरेट खाना बदा था, यह उनके पूर्वजन्मके संस्कार अस्तु, पड़े रहने दो; जो भोगना है भोग लेने दो—तो बताइए तो सही कि आपको यह बात कितनी अच्छी छगेगी ? यह कष्ट तो आपका एक आध दिनमें दूर हो जायगा, पर पुत्रीको जीवनपर्यन्तके लिए किममतके हीलेसे दुःख भोगनेके लिए छोड़ना कितना बुरा है—कैसी नीचता है, कैसी नामदीं है ! दूसरे ही दिन सुबह आप छोहार बुलाकर उस छत पर जंगला (Railings) छगवा देते हैं कि कदाचित् फिर न गिर जायं और जंगला लगा देने पर फिर कभी नहीं गिरते, आपके पूर्वजन्मका पाप फिर कभी नहीं उदय होता। लेकिन न पुत्रियाँ रोज गिरती हैं, और आप बड़ी बड़ी दोनों आँखें खोले देखा करते हैं, पर ऐसा प्रबंध नहीं करते कि उनका गिरना बंद हो। उनका कष्ट तब ही दूर हो सकता है जब विवाह-रूपी खुली छत पर योग्य विवाहकी जाली लगा दी जाय।

'कर्म ' है क्या ? प्रकृतिका अचल नियम । जैसे पृथ्वीमें आकर्षण शक्ति है । इस शक्तिका काम हे कि सब चीजोंको अपनी ओर खींचे; लेकिन मनुष्यको फिर भी अधिकार है—उसमें सामर्थ्य है कि वह अपने सुभीतेके मुता-बिक उस शक्तिको अपने अधीन रक्खे । हम सीढ़ीसे, बिजलीके यन्त्र (Electric lift) से, हवाई जहाजसे अपर उठ सकते हैं, और इस आकर्षण शक्तिको दवा सकते हैं। हमारी स्वतन्त्र बुद्धिको कोई परतन्त्र नहीं कर सकता। पूर्वजन्मके कर्मके फल, हमें इस जन्ममें परतन्त्र नहीं कर सकते; वे हमारे चर्तमान कालकी स्वतन्त्रतामें बाधा नहीं डाल सकते। प्रकृतिने राजा, प्रजाधनी, दिद, स्वी, पुरुष, मनुष्यमात्रको स्वतन्त्र बुद्धि प्रदान की है। इस शक्ति हम पूर्वजन्मके कर्मोंके फलको बदल सकते हैं।

पूर्वजन्मका संस्कार, यानी कुछ दिन पहलेका किया हुआ कर्म एक घड़ी पहले-एक दिन पहले-एक वर्ष पहले, या एक जन्म पहले, बात एक ही है। अच्छा, आजसे एक वप पहले दो युवकोंने अपना बल बढ़ानेके लिए संखिया और पारेका भस्म कुछ दिनों तक सेवन किया। आज दोनोंके शरीर रोग-प्रसित हैं, सारे शरीरमें फोड़े फुंसियाँ निकल आई हैं। एक, हाथ पर हाथ रखकर किसमत ठोक कर बैठा रो रहा है कि यह मेरे कर्मोंका फल है, मुझे भोगना ही पड़ेगा और दूसरा, अच्छे डाक्टर या वैद्यसे सलाह लेकर दवा करके अच्छा हो जाता है।

इसी नरह जब तक हम सृष्टि-नियमोंको नहीं जानते, वे हम पर हुकू करते हैं; पर जब हम उन्हें जान जाते हैं, तब वे हमारी गुलामी करने ल हैं। चिकित्साशास्त्रके ज्ञानसे हम प्रकृतिके अनेक नियमों पर अपना अधिकार जमा छेते हैं। रसायन. विज्ञान आदि द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं; यह बतानेकी जरूरत नहीं। भाप और विजली हमारी किस तरह पर गुलामी करती है, बताना व्यर्थ है। आत्म-ज्ञानी ईसाने मुदें तकको जिला दिया था। क्या ये सब कर्म नहीं हैं ? गरज यह कि पूर्व-जन्मके संस्कारके वशमें हमारे इस वर्तमान जन्मके कर्म नहीं हैं। हमारी बुद्धि स्वतन्त्र है। हमारी स्वतन्त्र बुद्धि उस जन्मके फलोंको दबा डाल सकती है, और उसका फल बदल दे सकती है। पूर्वजन्मके संस्कारसे नहीं किन्तु रुपया लूटनेकी इच्छासे खूनीने गला काटा है। यह उसका इस जन्मका कर्म है और इसके लिए वह उत्तर-दाता है, न कि उसके पूर्वजन्मका संस्कार । एक बार हुका पीनसे रेल खुल गई पर अबसे १० मिनट पहले पहुँच जार्नसे वह कभी नहीं खुलती, पूर्व-जन्मके संस्कार भले ही चाहा करते कि रेल खुल जाय। यानी मनुष्य मात्रको संसारके हर स्त्रीपुरुषको प्रकृतिने स्वतन्त्रता दी है। यदि वह चाहे तो कोई कार्य करे और न चाहे तो न करे। इसमें ईश्वर भी दखल नहीं दे सकता। यह भी उसीका बनाया हुआ नियम है। यह भी प्रकृतिका एक नियम है, इसमें कोई आश्चर्य या नास्तिकता नहीं है।

जो कुछ कुरीतियाँ आपके घर प्रचिलत हो रही हैं, चाहे पूर्वजन्मके संस्का-रसे, और चाहे इस जन्मकी भूछोंसे, उनका सुधारना आपके अधीन है। आप चाहें तो उन्हें आज ही तोड़ सकते हैं। उनका उठा देना आपहीके हाथोंमें है, उनके कर्चा और अन्तकर्ता आप ही हैं। यह हमारी अज्ञानता है जो हम भाग्यके नाम रोया करते हैं। स्मरण कीजिए, भगवान बुद्धने उपदेश दिया है कि, "हम, अपने भाग्यके आप मालिक हैं। अपने प्रारब्धके रचयिता हमीं हैं।" भीष्म पितामहने कहा है कि—"भाग्यसे कर्म अधिक प्रबल है।" भगवान् कृष्णने गीतामें वारम्बार उपदेश दिया है—" कर्मसे न हटो—कर्म्म करो—कर्म करनेकी कुशलता ही योग है।

यहाँ भी मूर्खतावश लोग वेदान्तका अर्थ उलटा लगाने लगते हैं कि, भ अपने जन्मके कारण भी हमीं हैं—जन्मसे अन्धे, अपाहिज या कोदी हों, धन-केनके घर अथवा अत्यन्त बुरी दशामें जन्म लिया हो—सबके कारण हम ही हैं। बारे पूर्वजन्मके कमाका फल ही ऐसी अवस्थामें हमें जन्म दिलाता है। अपने अस्थान और मातापिताका चुनाव स्वयं हम ही करते है। अस्तु। जन्मदाता मातापिताका ऐसी सन्तानोत्पत्तिमें क्या ? निज पूर्वसंचित कर्म्मानुसार सन्तान उत्पन्न होकर दुःख या सुख भोगती है। इसमें किसीका क्या दोष ? ''

इस आध्यात्मिक पुनर्जनमके गम्भीर प्रश्नका संक्षेप और साधारण उत्तर यही है कि-''किसी आत्मा या सूक्ष्म शरीरके कर्तव्य, किसी अन्य स्नी-पुरू-षको किसी प्रकारका कार्य करनेके लिए बाध्य नहीं करते । वे अन्य पुरुषोंकी स्वतंत्र ब्राद्धि या इच्छाको अपने कर्मोंको भोगनेके छिए आकर्षित तक नहीं कर सकते । जन्म लेना एक बात है और जन्म देना दूसरी बात । जन्म लेना एकका काम है और जन्म देना दूसरेका काम । जन्म देनेका भार जन्मदाता साता-पिता पर है। जन्म पानेका अच्छा और बुरा फल जन्म पानेवाला अपने कर्मा-नुसार भोगेगा, पर जन्म देनेका अच्छा या बुरा फल जन्मदाता मातापिताको भोगना होगा।" इसे यों समझिए कि किसी पापात्माको अपने कर्मानु-सार एक को दीके वर जन्म लेना है, और संसारमें कोई को दी नहीं है या यह कि को दियोंने निश्चय कर िखा है कि वे सन्तानीत्पत्ति न करेंगे। उन्होंने स्त्रीप्रसंग त्याग दिया है। अब वह पापात्मा क्या कर सकता है? क्या उसका कर्म संसारमें कोड़ रोग फैला दे सकता है ? या कोड़ियोंको विवाह करनेके लिए मजबूर कर सकता है ? कोड़ी यह जानते हैं कि उनकी सन्तानको भी यह रोग हो सकता है। यह जानते हुए भी किसीने स्वार्थवश कामातुर होकर भोग किया, और उसके कोढ़ी सन्तान हुई। इस बुरे कर्मका फल किसे मिलेगा ? हालाँ कि जन्म लेनेवाली संतान वही पापात्मा है जिसे ऐसी जगह जन्म लेना है। मतलब यह कि जन्म देनेके पापका फल उस जन्मदाता कोढी-को अवस्य भोगना होगा।

एक छोभी डाकूने एक धनी पथिकका सिर काट कर उसका धन छूट लिया और पथिकको कर्मानुसार ( उसकी इस जन्मकी गफलतसे और काफी तरह पर अपने हितका सामान न रखनेसे या पूर्वजन्मके कर्मफलसे ) धन लुटाने और सिर कटानेका भयंकर कष्ट भोगना पड़ा । पर धन लूटने और सिर काटनेका पाप तो, खूनी डाकूको अवस्य ही होगा । यह कुटिल कर्म उर डाकूने अपनी स्वतन्त्र बुद्धि और इच्छासे किया है न कि पथिकके कर्मों उससे ऐसा कराया है । पथिक असावधान था, उसके सिर पर मृत्यु न रही थी, पर तो भी डाकू यदि चाहता तो उसे न मारता । लाल दबाना, अपनी कुबुद्धिको रोकना डाकूका काम था । लूटना, सिर व

या छोड़ देना, बिलकुल डाकूके हाथों में था। यदि वह ऐसा न करना चाहता तो बहा भी यदि चाहते कि वह खून करे, तो उनका चाहना निष्फल होता। प्रकृतिने—सृष्टिकर्ताने, छोटेसे छोटे स्त्री-पुरुषको —मनुष्य मात्रको, निर्मल और स्वतंत्र बुद्धि प्रदान की है। किसी ऐसे न्यक्तिको किसी तरहका कार्य करने या न करनेका पूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता है। यदि वह चाहे करे और न चाहे तो न करे। कार्य चाहे क्षुद्र हो और चाहे महान्, इसमें विधाता भी कुछ नहीं कर सकता।

हम देखते हैं कि इस कर्म-जगतमें पुरुषार्थहीले सब कुछ प्राप्त होता है। आलस्यसे राम राम पुकारनेवालेकी ईश्वर भी सहायता नहीं करते। देशो द्धारक छत्रपति शिवाजीका जीवनचरित पिंढ्ए। उन्होंने कैसे कुसमयमें, कैसी कैसी करिनाइयोंका सामना करके देश और धर्मकी पुनरुद्धार किया था। बढ़ईके पुत्र ईसाने सारे संसारको उलट पलट दिया। नेपोलियन बोनापार्टने एक सामान्य गड़िरयेके घर पेदा होकर अपने बाहुबल द्वारा एक बार सारे यूरो-पको हिला दिया। धुनियाँके लड़के जगत्रप्रसिद्ध कविवर शेक्सपियरने अपने कर्महीसे अटल कीर्ति कमाई। इन्हें छोड़ हमारे आदर्श श्रीरामचन्द्र या कृष्णचन्द्र अथवा भगवान् बुद्धकी जीवनी ही पढ़कर देखिए कि इनकी कीर्ति, इनका यश, इनका नाम जगतमें क्यों प्रसिद्ध है ? इस लिए कि वे राजकुमार थे, और राजशय्या पर महलों में भाग्य द्वारा निवास करते थे, या इसलिए कि उन्होंने कर्म अत्युक्तम किये ? स्मरण रहे कि जिन्हें हम स्वयं भगवानका अवतार समझते हैं उन्हें भी सामान्य मनुष्योंकी तरह कप्ट सहना पड़ा था। उन्हें भी अपनी विचारशक्तिसे वैसे ही काम लेना पड़ा था, जैसे आज हमें लेना है।

जरा सोचिए तो सही कि राम, आपके सामने खड़े सोच रहे हैं कि यि माताजी (कैकयी) की आज्ञा पालन करते हैं तो पिताजी प्राणत्याग करते हैं—वन जायँ कि न जायँ ? महाभारत करानेवाले, अर्जुनके सारथी और गीताके पदेशक भगवान कृष्णको अपने सगे मामा, कंसको मारना है,—मारें या न हैं ? भयंकर युद्ध करना है, भाईको भाईसे, चचाको भतीजेसे, गुरुको शिष्यके हों मरवाना है, वालब्बस्चारी भीष्मिपतामहको उन्हींके पौत्र, प्रतापी अर्जुनसे हो मरवाना है, धम्मेराज युधिष्ठिरसे गुरुकी मृत्युके हेतु झूठ बुलवाना है, विस्त कुछ कृष्णहीके उपदेशसे होना सम्भव है,—युद्धका उपदेश करें या न करें ? राजकुमार गौतम, जिसे स्वयं कभी किसी तरहकी तकलीफ नहीं उठानी पड़ी थी, जो बचपनहींसे ऐशोअशरतके साथ पाला गया था और जिससे दुनियाँकी सब तकलीफें छिपाई गई थीं संयोगसे कई दुःखी व्यक्तियोंको देख कर संसारके उपकार और उद्धारकी चिन्ता कर रहा है। इस महान् कार्यके लिए, उस समयकी गिरी जातियोंको उठानेके लिए, माग्यका मिथ्या पाखण्ड तोड़ कर सबको कर्मक्षेत्रमें लानेके लिए, आनन्दमय महलोंको, कोमल राजशय्याको, मनोमोहनी सुन्दरी प्यारी रानीको और प्राणोंसे भी अधिक प्यारे एक मात्र पुत्रको त्यागना है—कुछ न कहकर सबको सोता छोड़कर भाग कर जँगलोंकी खाक छानना है। वे जाते जाते उमक कर घूम पड़ते हैं और नींदमें भी मुसकुराते हुए बच्चेको चूमा चाहते हैं—उफ ! अब जायँ या न जायँ-? पक्षपातरहित विचार करनेसे प्रकट होता है कि ये देवतासे मनुष्य नहीं हुए, बाल्क इन्होंने मनुष्यसे देवताके पदको शाम किया है।

भाग्यके नाम सिर पर हाथ देकर रोनेसे नहीं, विकि धीरता धारण करके शत्रुका सामना करनेसे उसका नाश किया जा सकता है; अन्यथा प्रारब्धके नाम बैठे रहनेसे अपना ही विनाश हो जाता है। किसी भी मुसीवत या कष्टका मुकावला करनेसे शरीरकी सब शक्तियाँ बढ़ती हैं और बैठे रहनेसे न केवल हार होती हैं विकि शक्तियाँ भी प्रायः लोप हो जाती हैं।

कसरत करनेसे शरीर क्यों पुष्ट होता है? इसलिए कि शरीरके अनेक अंगोंको किसी न किसी तरहके कष्टका मुकावला करना पड़ता है। और उसका फल यह होता है कि नित्यकी इस मुठभेड़से शरीर पुष्ट होता है और बल बढ़ता है। किसमें कितना बल है, किसमें कितना पुरुवार्थ है, इसकी जाँच, कार्यके करनेहीसे हो सकती है। कौन कह सकता था कि राम-मूर्ति या सैण्डोके शरीरमें इतना बल होगा कि उनके सीने पर हाथी चढ़ाया जा सकेगा। यदि बचपनमें वे सोच लेते कि भाग्यमें बलवान् होना लिखा होगा तो हो ही जायँगे, अथवा हनुमानजीको सवा पाव मिठाईकी रिश्व दैकर बलवान् हो जायँगे और इधर नित्य प्रति कठिन परिश्रम न करते, क्या उनका बलवान् होना सम्भव था?

पाठकगण, आप चाहे स्त्री हों या पुरुष, अविवाहित हों या विवां अनाढय हों या धनहीन, आप अपना, अपनी संतानका, समाजका औ ही साथ देशका सुधार कर सकते हैं। वोट छेनेकी आवश्यकता नहीं है, पदाधिकारी बननेकी आवश्यकता नहीं है और धनकी भी प्राय: जरूरत नहीं है। इसमें केवछ पुरुषार्थकी आवश्यकता है।

यदि आप दृढ़ हो जाँय कि हम अमुक काँय अवश्य करेंगे तो भाग्य कभी भी आपका हाथ न थाम सकेगा। हाँ, कठिनाइयाँ अवश्य मिलेंगी। पदपद पर आपको उनका मुकाबला करना पड़ेगा। पर अंतमें विजय आपकी ही होगी।

> मानवोंकी जीवनी हैं यह हमें बतला रहीं, अनुसरण कर मार्ग जिनका उच्च हो सकते सभी। कालकपी रेतमें पदिचह जो तिज्ञ जायँगे, मानकर आदर्श उनका ख्याति नर जग पायँगे॥

# (ठ)-भारतमें विवाहित जनोंकी, तथा जन्म और मृत्यु-संख्याकी अत्यन्त अधिकता।

केरिलण्डमें एक असेंसे १५ से ४५ वर्षकी विवाहित खियोंकी संख्या फी से से कहा ४७ है। अर्थात् १०० में कुल ४७ खियाँ विवाहिता हैं। मारतमें १५ से नीचेवाली विवाहिता खियोंको छोट्कर, जिनकी संख्या कम नहीं है; और केवल उन्हींकी संख्या लेने पर जो १५ से ४० वर्षकी हैं, मालूम होता है कि की सैकड़ा ८२ ७ अर्थात् १०० में ८२ से भी अधिक खियाँ विवाहिता हैं । अर्थात् जर्मनीकी सवा तीन करोड़ खियोंमेंसे कुल ९८ लाख विवाहिता हैं और भारतकी १४ करोड़ मेंसे ७ करोड़ विवाहिता और ढाई करोड़ विधवा हैं ×। और सुनिए; भारतमें जन्मसंख्या संसारके सब देशोंसे अधिक है। (आगे छपा हुआ कोष्टक देखिए।)

इस अत्यन्त अधिक जन्मसंख्याका कारण यह नहीं है कि भारतकी स्नियाँ भन्य देशोंकी स्नियोंसे अधिक बचा देनेवाली होती हैं। इँग्लैण्डमें १००० विवाहित स्नियोंको २३४, और भारतमें २७२ लड़के पैदा होते हैं। इससे े हिर है कि भारतकी स्नियाँ बहुत अधिक बच्चा पैदा करनेवालीं नहीं होतीं।

Government Report, Sanitary Measures in India 1-06, page 80.

Statesman's Year Book 1911.

स्मरण रहे कि बच्चे मरनेके लिए नहीं पैदा होते और यदि वे मर जाते हैं तो इसमें सर्वथा हमारा दोष है—हमारी न्यूनता है। अपनी दुर्दशा जानते हुए भी यदि हम सन्तानोत्पत्ति करें और वे मर जायँ, तो उनका खून हमारे सिर है। उनकी मृत्युके पापभागी हम ठहराये जायँगे। ऐसा करना खामखाह खून करना है। यह वह अपराध है जिसकी क्षमा न मिल सकेगी।

यह हमारी असावधानी, और खुद्गर्जीका फल है कि एक वर्षके नीचेके आयुके बच्चे एक हजारमें ३३३ मर जाते हैं। अर्थात् हर ३ बचोंमेंसे एक मर जाता है \*। इस तरह भारतमें प्रति वर्ष २८ लाख बचोंकी मृत्यु होती है। बच्चोंकी मृत्युकी संख्या बरांबर बढती ही जा रही है।

> प्रति हजार एक वर्षके नीचेके वच्चोंकी मृत्यु— सन् १९०५ १९०६ १९०७ छड्के २१६'६ २२८'३० २२१'७२ छड्कियाँ २००'४ २१७'५२ २०९'३३

और यह दशा भारत जैसे गरम देशकी है जहाँकी आबोह वा बच्चोंको जीवित रखनेके लिए माफिक है, जहाँ खियोंको कारखानोंमें काम नहीं करना पड़ता, जहाँ जीवन-संम्राम बहुत कड़ा नहीं है, और जहाँ बच्चोंको दाइयाँ नहीं बल्कि स्वयं मातायें पालती हैं। इँग्लैण्डमें, जहाँ कड़ी सरदी पड़ती है, और जहाँ माताओंको बच्चोंको छोड़ कर दिन भर बाहर काम करना पड़ता है और जहाँ अकसर किरायेकी दाइयाँ बच्चोंको पालती हैं, बच्चे इस हिसा-बसे मरते हैं—

मेनचिस्टर १६०, एडिन्बरो १५०, बर्रामंघम १३०, प्रांते हजार।

ये वे शहर हैं कि जिनके निवासियोंको जान देकर दिनभर किटन परिश्रम करना पड़ता है। इनके जीवन-संमामका अनुभव करना ही भारतवासियोंको किटन होगा। तो भी वहाँ भारतसे आधे बच्चे मरते हैं।

आप सोच सकते हैं कि जिस घरमें एक बचा मर जाता है उस घरकी क्या दशा होती है। साल भर तक रोना पीटना लगा रहता है, ठीक तरहसे लोग कामकाज भी नहीं करते और मातायें तो उस समय तक रो-रोकर प्राण

<sup>\*</sup>Indu Madhav Mallik, M. A., B. L. M.; D. from last Census Report.

देती रहती हैं जब तक उसके बदले एक दूसरा बच्चा उनकी गोदमें न आ जाय।

और सबसे खराब बात यह है कि इस तरह पर असावधानीसे सन्तानी स्पत्ति करनेसे आवादी भी नहीं बढ़ सकती । बच्चे पैदा अधिक अवस्थ होते हैं, पर साथ ही मृत्युसंख्या बढ़ जाती है और आवादीका बढ़ाव रूक जाता है। मर्दुमञ्जमारीकी रिपोर्ट देखनेसे पता चलता है कि सन् १८८१ में प्रति हजार २३'१, १८९१ में १३'९ और १९०१ में कुछ २'९ जन बढ़े।

अन्य देशों में मृत्युकी संख्या कम होती जाती है। इँग्लैण्डमें किसी समय फी हजार ७० जन मरते थे, वे ही कम होकर १८६५ में ३०,१८८० में २८ और १९०१ में १५ मरने छगे।

पर भारतकी सृत्युकंख्या बढ़ती जाती है। यहाँ १९०१ में भी हजार २९, १९०२ में ३१, १९०३ में ३४, १९०४ में ३३, १९०५ में ३६, १९०५ में ३४, १९०७ में ३७ और १९०८ में ३८ जन मरे। किसी किसी मांतमें तो इससे भी अधिक लोग मरते हैं। युक्त प्रान्तमें ५३ तक नम्बर पहुंच चुका है। ये अल्पजीवी बालक जो नृया उत्पन्न किये जाते हैं, अपने जन्मके पूर्व और पश्चात् सृत्यु तक, माताकी शक्ति तथा धनको ज्यर्थ चूसनेवाले होते हैं। ये माताको युवावस्था में सुख और सौन्दर्यको नाश करनेके अतिरिक्त कोई आनन्द नहीं देते।

ऐसे वच्चोंको जिनके पालन-पोपणका हम प्रबन्ध नहीं कर सकते, जिन्हें हम दीर्घायु और बलवान् नहीं बना सकते, पैदा करना महापाप है, घोर असम्यता है।

"Weaklings have no place in the world. It is a sin to be weak. It is a sin to beget weak children."

भारतसरकार इस अत्यन्त अधिक जन्म और मृत्युसंख्याके बारेमें लिखती है कि " जब भारतवासी शरीरशास्त्रके नियमोंको समझ कर विचारपूर्वक विवाह और संतानोत्पत्ति करेंगे, तब जन्म और मृत्युकी संख्या आपसे आप कम हो जायगी।"

विवाहकी शब्यासे ऐयाशीको उठा दो और कामशक्तिको अपना मालिक न बना रक्को । शरीरशास्त्र और समयके मुताबिक सावधानीके साथ विचार-पूर्वक इस शक्तिसे काम छो, तो विवाहित जीवनकी मुसीबतें आपसे आप आधी हो जावँगी। इस तरह पर रहनेसे खी और पुरुष अधिक पवित्र भावमें रह सकेंगे। पति पत्नीमें प्रेम अधिक होगा और उनका सुख और आनन्द बढ़ेगा। छड़के कम पदा होंगे। छड़कों पर माता-पिता अधिक प्रेम, अधिक समय, और अधिक द्रव्य खर्च कर सकेंगे। इससे छड़की-छड़के बछवान्, दीर्घांचु और प्रसन्नचित्त होंगे और ऐसा वर बैकुंठकासा आनन्द देगा।

स्त्रियाँ केवल भोगविलासके लिए ही नहीं बनाई गई हैं। जो पुरुष स्त्रियों के शरीरको, उनके सुख और दुःख पर ध्यान न देकर अपने ही सुख और मजेके लिए खुदगजींसे काममें लाते हैं वे विवाहके अधिकारके बाहर जाते हैं और विवाहशस्याको अपवित्र करते हैं। ऐसे कामी पुरुषोंके विवाहको अँगरेजीमें married or legal prostitution स्वभिचार कहते हैं।

A nation which seeks in sexual life nothing but pleasure is bound to disappear—वह राष्ट्र जो विवाहकी शख्या, केवल भोगवि-जासके लिए ही ठीक समझता है जीवित नहीं रह सकता,—उस राष्ट्रका विनाश निश्चय होगा।

There should be no more children brought into the world than can presumably be fed and reared—जितने बचोंका पाळनपोषण हम भलीभाँति कर सकते हों उतनी ही सन्तानोत्पत्ति हमें करनी चाहिए। उससे अधिक नहीं।

"No one should bring beings into the world for whom one cannot find the means of support."



# सातवाँ परिच्छेद ।



## अन्यान्य रुकावटें।

'Insufficient supply of food to any people does not show itself merely in the shape of famine. It assumes other forms of distress as well, such as generating evil customs, spreading immorality and vice etc.'

-Malthus.

जब किसी देशके मनुष्योंको पेटभर अर्ज नहीं मिलता, तब उस देशमें एक मात्र दुर्भिक्ष ही पढ़कर नहीं रह जाते; ऐसे देशोंमें तरह तरहकी तकलीफें पैदा होती हैं, बुरे रसम—रिवाज फैलते हैं और व्यभिचार—अनाचारकी वृद्धि होती हैं।—माल्यस।

हम भारतवासी यह माने बेठे हैं कि पहले तो भारतमें सदाचार छोड़ व्यभिचारका लेश भी नहीं है और यदि किसी अंशमें है भी: तो नाममात्रको । कमसे कम विलायतवालों के सुकाबले तो इस देशके स्त्रीपुरुष अत्यन्त सचरित्र हैं । सुबूतमें कहा जाता है कि विलायतमें तो व्यभिचारकी ऐसी अधिकता है कि वहाँ ऐसे घर बने हैं जहाँ स्त्रियाँ लिए कर बच्चे जन आती हैं और उन बचोंको दाइयाँ जिलाती हैं \* । उनके यहाँ परदा न

| * Illegi | timate living birth | ıs या छिप कर बच्चे जने | जानेका ब्योराः—            |
|----------|---------------------|------------------------|----------------------------|
| सन्      | इँग्लैण्ड           | <b>फ्रां</b> स         | जर्मनी                     |
| 9908     | ३८,४१२              | ७१,७३५                 | ঀ <i>ৢ</i> ७४, <b>७९</b> ४ |
| 9904     | ३६,८१४              | ७१,५००                 | १,७७,०६०                   |
| १९०६     | ३९,३१५              | ७१,४६६                 | १,७९,१७८                   |
| 9900     | ३६,१८९              | ७१,३०५                 | 9,60,466                   |
| 9906     | ३७,५३१              | ७१,००९                 | १,८४,११२                   |
| 9909     | ३७,५०९              | ७१,२०३                 | 9,63,000                   |
| 9590     | *** *** ***         | ******                 | 9,63,000                   |

होनेसे जो जिसे चाहता है, अपना लेता है। पराई खियाँ पराये पुरुषोंके साथ बूमती हैं और मनमाना आनन्द करती हैं, वे रोकी तक नहीं जातीं। असलमं, उनके यहाँ व्यभिकारका विचार ही नहीं है।

यह बात कहाँ तक सत्य है इसका निश्चय करना अत्यन्त कठिन ही नहीं. असम्भव है। हमारे यहाँके रिवाज और रहनेके दँग उनके रहन सहनसे इतने विरुद्ध हैं कि हम खामखाह उनके चरित्रमें धव्वा लगाते हैं और उनका जीवन यदि पवित्र भी हो तो भी हम उन्हें करूंक लगाते और पापाचारी कहा करते हैं। समाजमें हर तरहके लोग होते हैं। यद्यपि आगरेके सिविख सर्जन मिस्टर क्लार्क और मिसेस फुलहम \* आदिके सदश कुचरित्र लोग भी इस समाजमें हैं, पर एकदम सारे समाजको अनाचारी मान छेना अन्याय है। कुछ दिनोंके लिए एक स्कूलमें में अवैतिनिक असिस्टेण्ट हेडमास्टर था। स्कूलके प्रिंसपलसे मुझसे बहुत मेल बढ़ गया था। मैं प्राय: नित्य ही अपना सन्ध्या-का समय उनके बँगले पर बिताता था। ये सपरिवार बड़े ही सज्जन थे और सबका बर्ताव मेरे साथ बहुत ही भला था। हम सब एक साथ 'बैड मिन्टन, ' 'टेनिस' या 'चेस' आदि खेल खेला करते थे । इसमें मेमसाहवा और उनकी युवा पुत्रियाँ भी शामिल रहती थीं। वे हारमोनियम या पियानो बजाकर बढ़ी आजारीसे गाकर सनाती थीं, खुब अच्छी तरह दिल खोल कर बातें करती थीं, बहस मुबाहिसा करती थीं, और सभ्यतापूर्ण हँसी-दिल्लगी भी करती थीं । अर्थात जिस आजादीसे दो सभ्य पुरुष मित्र आपसमें व्यवहार

|      | इंग्लैण्ड |               | <del></del> |
|------|-----------|---------------|-------------|
| सन्  | 21602     | फ्रान्स       | जर्मनी      |
| 9599 |           | ******        | 9,66,468    |
| 9993 |           | • • • • • • • | १,७७,०५६    |
| 9993 |           | • • • • • • • | १,८३,८५७    |
| 9898 | ३७,३२५    |               | ******      |
| 9994 | ३६,२४५    |               | ******      |
| 9998 | ३७,इ८८    | *****         | ******      |
| 9990 | ३७,०२२    | *****         | ******      |

<sup>\*</sup> Vide the Pioneer and the Leader etc. for March 1913 in which the shameful case was published.

दे०-१२

रखते हैं उसी तरह प्रिंसपळसाहवके घरकी स्त्री और पुरुष दोनोंके साथ मेता व्यवहार था।

मेरे इस मेल-जोलकी खबर धीरे धीरे स्कूलमें पहुँची। फिर क्या था! इर तरफसे मास्टर लोग कटाक्ष करने लगे। फुरमतके घण्टेमें सब लोग एक साथ बैठकर मेरी मीठी मीठी चुटकियाँ लेने लगे।

देव-संयोगसे वहाँ एक नये कलेक्टर बदलकर आये। ये अकसर प्रिंसपक्ष-साहबके वँगले पर आने लगे। कभी कभी खाना भी यहीं खाँय और रातको भी रह जायँ। मेम साहबाने तो अपना और कलेक्टरका बंगला एक कर रक्खा था। जब देखिए, वे कलेक्टरसाहबकी जोड़ी पर नजर आती थीं। हवा खाने दोनों एक साथ, नदीकी सैर एक सीथ, जहां देखिए प्रिंसपलकी मेम और कलेक्टर साहब एक ही साथ दिखाई देते थे। दुर्भाग्यवश एक दिन प्रिंसपल माहब मले चंगे स्कूलसे आये और ए घएक वेहोश हो गये। उनका हृदय बन्द हो गया और वे कुल ही घण्टोंमें परलोक सिधार गये।

लारा दफना कर मेम साहबा अपने बंगले पर न आकर साहब कलेक्टरके साथ उन्हींकी मोटर पर सीधी उनके वँगले पर गईं और वहीं कुल दो सप्ताह रह कर विलायत चली गईं।

इधर स्कूल क्या, सारे शहरके लोग, कलेक्टर और ग्रिमपलकी विधवाको व्यभिचारी-व्यभिचारिणी कहकर गालियाँ देते थे। कोई कोई तो यहाँ तक कह बैटते थे कि प्रिसपल साहबको इन्हीं दोनोंने मार ढाला है। पर बात यह यी कि स्वर्गीय प्रिसपल साहब कलेक्टरके बहनोई थे। मेस साहबा कलेक्टरकी सगी बहिन थीं। रजंका यह हाल था कि कुल दो सप्ताहों में वे २४ पाँड अर्थात् १२ सेर घट गई थीं।

भारतके सुप्रसिद्ध मित्र और कांग्रेसके जन्मदाता, मिस्टर ह्यूम लिखते हैं कि—'' भारत और विलायतके लाखों परिवारोंका एक साथ मुकाबला करके देखनेसे यह निश्चय करना, या कहना, कठिन है कि भारतमें अधिक व्यामिन्वार है या विलायतमें। समाजमें कमजोर खियाँ और पापी पुरुष सदैव रहते हैं, जिनका चरित्र किसी प्रकारकी उच्च शिक्षासे नहीं सुधर सकता। पर, साथ ही समाजकी दशा सुधारने, खीपुरुषोंको सदाचारी और सचरित्र बनानेका

ण्क मात्र उपाय उचित शिक्षा ही है। अस्तु, यह किसी तरह नहीं कहा जा सकता कि विलायतके शिक्षित स्त्री या पुरुष व्यभिचारी हैं। " \*

रेनाल्डके झूठे उपन्यास, मिस्ट्रीज आफ कोर्ट आफ लण्डन, खीस्याग या तलाकके मुकद्दमें, अथवा इधर उधरकी उड़ती हुई खबरें सुन कर किसी राष्ट्रको या एक दो आदामियोंके कुचरित्र होनेसे सारे समाजको चरित्रश्रष्ट समझ लेना ठीक नहीं। इन किस्सोंको पढ़ कर, और यह देख कर कि उनके यहाँ परदा नहीं है, खियों तकका विवाह बहुत देरमें होता है, बहुतसे खी- पुरुष आयुपर्यंत अविवाहित रहते हैं, हम, पक्षपातके रंगीन चश्मेसे उन पर हिष्ट ढालते हैं और उनमें सर्वथा पाप ही पाप देखते हैं।

खैर, जो हो; मुझे इस छेखमें यह दिखाना अभीष्ट नहीं है कि भारतमें विलायतसे, अथवा विलायतमें भीरतसे अधिक व्यभिचार है। मेरे इस कथ-नका अभियाय केवल इसना ही है कि दूसरोंकी फूली देखना और अपना ढेंढर न देखना अच्छा नहीं। अर्थात् हम दूसरोंका दोप देखकर उन पर इंसते हैं, परन्तु अपने दोष पर आँखें बन्द कर लेते हैं। इस वातकी जाँचके लिए में आपको बिटिश राज्यके—जहाँ कि चौबीसों वण्टे सूर्य अस्त नहीं होते—दूसरे नम्बरके शहरमें और भारतके सबसे बड़े शहर कलकत्तेमं, जो जनसंख्या (आबादी) के हिसाबसे बम्बई, दिल्ली, लाहौर आदि सब शहरोंसे बड़ा है, ले चलता हूँ। आइए, पहले इस शहरकी जाँच घूम कर करें। वबराइए नहीं। लोगोंको उँगली उटाने दीजिए, इँसने दीजिए। शरमकी बात तो उस समय होती जब हम तमाशबीनी करने या ऐशो अशरत करने जाते होते। हम लोग तो मईमञ्जमारीके अफनसरोंकी तरह देशकी सची दशाकी जाँच करने चल रहे हैं।

### मछुआ वाजार।

मीलों तक सड़कके दोनों तरफ मकानोंके अपरके खण्डोंमें वेश्यायें खचा-खच भरी हैं। ये बहुधा मारवाड़िनें और एतहेशीय हैं। जैसे दरबेमें कबूतर कसे रहते हैं, वैसे ही मकानका किराया अधिक होनेसे एक एक कमरेमें चार चार पाँच पाँच वेश्यायें सड़ा करती हैं। सड़ककी पटिरयों पर जगह जगह आठ आठ दस दस बंगाली लड़िकयाँ एक कतारमें नाके नाके पर खड़ी हैं।

<sup>\*</sup> A. O. Hume by Sir William Wedderburn, Page 160.

इनका स्थान उसी नाकेकी ठीक सामनेवाली गलीमें है। खुले आम, बीच सड़कमें लोग इन अनाथा लड़िकयोंसे हँसी मजाक करते हैं। उस झुण्ड या कतारमेंसे जिसकी तरफ इशारा हो जाता है उसे पुरुषके साथ अपने स्थानको प्रस्थान करना पड़ता है।—कैसी अनोखी सभ्यता है!

## छोअर चितपुर रोडके पीछे कोई महल्ला।

इस महलेका नाम स्मरण नहीं आता। यहाँकी दुर्दशा देख कर कलेका फट जाता है, खून पानी हो जाता है। कई सौ घर बंगाली वेदयाओं के हैं। गिलियों से भीतरका कोई कोई हिस्सा दिखाई देता है। आनन्दपूर्वक निडर होकर लोग तख्तों पर मसनद लगाये तादा खेल रहे हैं और लज्जा स्थाग कर खुलेआम हर तरहका मजाक कर रहे हैं। सबसे घृणित बात यह है कि इन वेदयाओं में बहुतों की आयु १० वर्षसे अधिक न होगी। पर हाय पेट, हायरी दिस्ता और उन्हें गहरी कन्दरामें गिरानेवाले पुरुषोंकी सम्यता! इम, तुम तीनोंको नमस्कार करते हैं।

#### सोना गाछी।

यहाँ भी वही हृदयविदारक दश्य है। रास्ता चलना मुश्किल है। काम-काजी लोग इस रास्तेसे होकर नहीं जाते, रास्ता बचाकर किसी दूसरी तर-फसे निकल जाते हैं। यहाँ वेश्यायें राह चलते हाथ पकड़ लेती हैं, टोपी या हुपटा ले भागती हैं। समाजसे गिरी हुई लड़िक्योंकी अल्पन्त दीन दशा, बेह्याईकी आखिरी हद, और भारतकी सभ्यताकी तीसरी झलक, यहाँ दीखती है।

इनके अतिरिक्त एक महला गोरी ( यूरोपियन ) वेश्याओं से भरा है।
यहाँ अँगरेज तो बिरले ही देख पड़ते हैं; हाँ मनचले भारतवासी ठोकों खानेके लिए अवश्य आया करते हैं। एक नवयुवक अप्रवाल प्रेजुएट डिप्टी कलेक्टर ( शायद हमीं लोगोंकी तरह जाँच करते हुए!) एक मित्रके साथ इन्हीं गोरी वेश्याओं में से एकके यहाँ पहुँच गये। एक तुच्ल बात पर मतभेद होनेसे उस अभिमानिनी वेश्याने डिप्टा साहब पर गुस्सेसे हाथ चला दिया! डिप्टी साहब अपने मुँहसे कहते थे कि दोनों मित्र यदि जूना हाथमें ले दौड़ कर भाग न जाते, तो खूब ही पिटते, और जवरसे पुलिसके हवाले कर दिये जाते!

वे कहने लगे—" इस दुर्घटनासे मेरे मिन्न, जिनका मैं मेहमान था, बहुत दुः ली हुए। अपनी और मेरी झेप मिटानेके लिए मुझसे कुछ न कह कर वे सुझे एक मनोहर बेल, लता और पुष्पोंसे सुशोभित सुन्दर बंगलेमें ले गये। यह सुनकर कि यह एक वेश्याका बंगला है, मैं धक्कसे रह गया। डरा कि कदाचित यहाँ भी न ठुक जायँ। पर यहाँका वर्ताव देशी वेश्याओंसे भी अच्छा ठहरा! यह, एक यहूदिन वेश्याका बंगला था। ऐसे बहुतसे बंगले कलकत्तेमें हैं। मैं १५ दिन तक कलकत्तेमें रहा और अकसर शामको किसी ऐसे ही बंगलेमें आनन्दपूर्वक समय व्यतीत करता रहा।"—गिनते जाइए, यह सभ्यताका चौथा नमूना है!

### एडेन गार्डन।

में—( चौंक कर ) क्यों जी, यह अनोखी जिक्टोरिया सब्जा पेयर तो मोती बाबूकी है न ?

मेरे मिन्न—( मुक्कराकर ) खूब, गाड़ी और जोड़ी तो पहचान गये, पर उसके मालिक सवारों पर आँख नहीं ठहरती।

मैं—अरे ये तो स्वयं मोती बाबू हैं; पर उनके बगलमें यह कौन है ? मेरे मिन्न—उन्हींकी घरवाली।

मैं—अजी जाओ भी, क्या मैंने उनकी बीबीको नहीं देखा है ! यह तो रंग ढंगसे कोई वेस्था मालूम पड़ती है । लेकिन...।

मित्र—वेश्या बीबी नहीं तो और क्या है ? लेकिनके बाद खुप क्यों हो गये ? तुम्हें आश्चर्य है कि मोती बाबू गौहरजानके साथ बैठ कर हवा खाने निकले हैं। अरे यह कलकत्ता है। वह देखो, जौहरीजी मलकाको लिये उदे जा रहे हैं।

मैं-- और सामने बचा किसका बैठा है ?

मित्र—जौहरी महाशयका। अभीसे सीखेगा नहीं, तो आगे बापका नाम कैसे रक्खेगा!

मैं--छि: ! क्या बेहयाई है, कैसी बेशरमी है !

मिन्न—बस, तुम तो गँवार ही रहे। कैसी बेशरमी ? वह देखो गाड़ियोंकी तीसरी कतार-एक, दो, तीन (कोई २० तक गिनाकर), जानते हो उनमें कौन हैं ? पहचानते हो ? सबकी सब वेश्यायें हैं। वे देखो सुशील वाबू उसे गुलदस्ता दे रहे हैं। डाक्टर बाबू फूलोंका बटन उसकी साड़ीमें लगा रहे हें। जरा ऑन्व खोल कर देखो—प्रमथ बाबू किसके गलेमें हाथ दिये घूम रहे हें। यहाँ, दिन भर लोग कस कर काम करते हैं, शामको यदि थोड़ा दिलवहलाव न करें तो भर ही जायँ। रही घरकी खियाँ; सो अव्वल तो उनसे यदि आजादीसे बातचीत करें, तो माँ-बाप तानोंसे बेध डालें, और दूसरे उन्हें अपनी गृहस्थी और बालबचोंके रोने-धोनेसे कहाँ पुरसत है, जो दिनभरके थके माँदे पतिका दिल बहलाकर उनकी थकावट दूर करें। तुम विलायतमें तो रहते नहीं कि हम भारतवासियोंके गृहसीख्यका हाल न जानते हो। हम लोगोंका घर तो नरककुण्ड समझो। यह सम्यता और वेशरमी नहीं; कलकत्तेमें इसकी परम अवश्यकता है। It is not shameful luxury but essential necessity.

#### धियेटर।

यहाँ भी वही बात । आरचेस्ट्राकी कोच पर दो सीटें हुआ करती हैं। प्रायः सभी कोचें पर बाईजी (वेक्यायें) और सेठजी साथ साथ बैठे हैं। किसी भी अमीरजादेकी बगल इन शरीफजादियोंसे खाली नजर नहीं आती। तमाशा खतम होने पर सेठ साहूकार तो अपनी अपनी चिड़ियोंके साथ हवागाढ़ियों पर हवा हो गये, रहे किरायेकी गाड़ी करनेवाले; सो जिसे देखिए वही गाड़ी-वालोंसे किसी न किसी 'जान' के मकानका किराया ते कर रहा है। यदि मण्ड-लीका कोई आदमी घर जानेका नाम लेता है तो दूसरे उसे समझा बुझा कर ठीक कर लेते हैं। कहते हैं कि अरे यार, यह गोल्डन नाइट (शनिश्वरकी रात) बड़ी मुशकिलोंसे सात दिनकी कड़ी मेहनतके बाद प्राप्त होती है, इसे घरकी वेहंगम स्त्री और कलहमें नही खोनी चाहिए।

### श्रीन पार्टी।

राविवारको अकसर दोपहरके बाद छोग शहरके बाहर बाग-बगीचोंमें, दस दस पाँच पाँचके गोल बाँघकर निकल जाते हैं। कहीं श्रीन सिरप ( सङ्क ) उड़ता है और कहीं हाट वाटर ( Wine ) पेग पर पेग चढ़ाया जाता है। हर पार्टीमें पार्टीकी जान एकाद वेस्था अवस्य रहती है।

यह रिपोर्ट हम लोगोंके भ्रमण करनेकी है। अब सरकारी कागजोंसे देखिए कि इस शहरकी क्या दशा है।

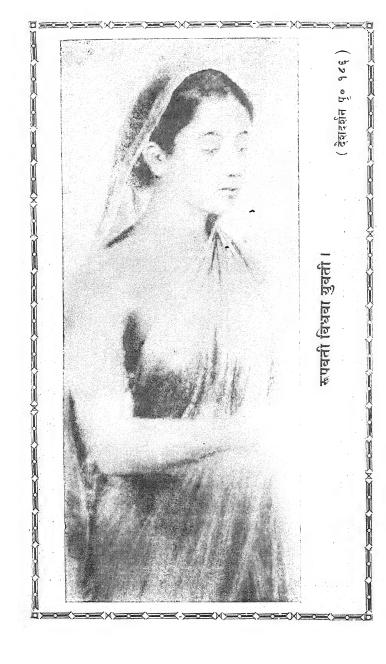

सन् १९११ की मर्दुमधुमारीकी रिपोर्टसे ज्ञात होता है कि कलकत्ते शह-रमें १४,२७१ ( चौदह हजार !!) वेश्यायें हैं। कलकत्तेकी कुल खियों मेंसे जिनकी उमर २० से ४० वर्षकी है, अत्येक बारह खीमें एक वेश्या है! १२ से २० तककी आयुकी खियों में प्रति सैकड़ा ६ वेश्यायें हैं! और १०९६ वेश्या लड़कियोंकी आयु १० वर्षसे भी कम है! ९० फी सदी वेश्यायें हिन्दू हैं। †

मगवन् ! वारह, दस या इससे भी कम आयुकी वेक्यायें ! भारतमें जैसे वाल-विवाहकी कुरीति चल निकली है वैसे ही वालवेक्याओंका भी बुरा रिवाब जारी हो गया है। इस अन्धेरके विषयमें डाक्टर एस. सी. मैंकेंजी एक स्थान पर और खाँवहादुर मौलवी तमीजखाँ दूसरे स्थान पर लिखते हैं कि,—'बेचारी दीन लड़कियाँ पानीमें कूलनेवालौं लकड़ीके साथ पानीके टबमें विटाई जाती हैं जिससे कि वे पुरुषोंके समागमके लिए तैयार हो जायं। कहीं कहीं यह काम केलेसे लिया जाता है।"—Insert a piece of sola and then make the unfortunate girls sit in water tubs or use plantains to train up mere girls for prostitution. \*

Dr. Chevers, 'Means are commonly employed even by Parents to render the immature girls ople Viris by mechanical means, ' वस यहाँ तो सभ्यताका अन्त हो गया!

सन् १८५२ ईसवीमें कलकत्तेमें १२,४१९ वेश्यावें थीं और उनमेंसे १०, ४६१ हिन्दू थीं । ‡

सन् १८७० ई०मं इस शहरमें ७,९३१ हिन्दू, १,१६२ मुसलमान, ५६ युरेशियन, ५ यूरोपियन ओर ३५ यहूदिन आदि वेश्यायें थीं।×

यह दशा केवल कलकत्ता शहरकी ही नहीं है। इस खुले व्यभिचारका साइनबोर्ड भारतके प्रत्येक शहरके खास बाजार या चौकमें दिखाई देगा। व-म्बईका व्हाइट मारकेट (सफेद गली), लाहौरकी अनार कली, दिखीका चावड़ी बाजार, और लखनऊका खास चौक वेश्याओंसे भरा पड़ा है। तीर्थ-

<sup>†</sup> All India Census Report 1911, for Calcutta.

<sup>\*</sup> Medical Juisprudence by Chevers P. 689.

<sup>‡</sup> The Chief Magistrate's Report for the state of town of Calcutta 1852-53.

<sup>×</sup> Contegious Disease Act in Calcutta 1870.

राज, पापनाशक, पवित्र काशीनगरमें, संयुक्त प्रांतके सब शहरों से अधिक वेश्याओंकी संख्या है। डाक्टर और वैद्य भी यहाँ युक्तप्रान्तके सारे शहरों से अधिक
हैं। + (वेश्याओंकी अधिकताके साथ डाक्टरोंकी ज्यादती होनी ही चाहिए।)
प्रयाग, मथुरा, वृन्दावन और हरद्वारतक इनका ढेरा जमा रहता है। पवित्र
मूमि 'कनखल ' में भी आप इन्हें देख लीजिए। नैनीताल आदि पहाड़ोंके
जपर लोग कुछ ही महीनोंके लिए जाने हैं। पर बाबू साहबोंके साथ साथ बईजीओं (वेश्याओं) का ढेरा भी बदाऊँ, मुरादाबाद क्या बरेलीतकसे दाँ
पहुँच जाता है। अँगरेज तो शामके वक्त बोटिंग करते हैं, नीचे कुवमें पुबाल आदि अनेक खेल खेलते हैं और बाबूसाहबान किसी प्रेमिकाके से
ढेरेमें अपने स्वास्थ्यका सर्वनाश करते हैं। पहाड़से लीटे हुए एक अँगरेज अं
हिन्दुस्तानीका स्वास्थ्य उनके आचारकी गवाही देने लगता है।

भारतके कुल शहरोंकी वेश्याओंकी संख्या—जो मर्दुमशुमारीके समय अपः निन यही पेशा बताती हैं—४,७२,९९६ है। × बहुतेरी वेश्यायें दरसे अश्वा लाजसे अपना पेशा कुछ और बता देती हैं, इसलिए उनकी संख्या इसमें शामिल नहीं है। इन पौने पाँच लाखके लगभग वेश्याओंकी वार्षिक आमदनी ६२,४६,००,००० (बासठ करोड़!) रुपया है।

शोक यह है कि इस प्रकारका खुला व्यभिचार भारतमें दिनों दिन कम होनेके बदले बढ़ता जाता है, और वेश्याओंकी संख्यामें अधिकता होती जाती है। पञ्जाबकी हिन्दू सभा लिखती है कि " इस प्रांतके प्रत्येक मुख्य मुख्य शहरमें व्यभिचारके लिए लड़कियोंकी खरीद और फरोख्त बढ़ रही है। सन् १९११ में प्रांतीय लाट महोदयने इस बातकी तसदीक की है।"

अस्पतालोंके रजिस्टर, दवा बेचनेवालोंके इहितहार और कोढ़ियोंकी संख्या-से भी इस देशके व्यभिचारकी झलक मालूम पड़ती है। कोढ़का रोग चाहे पैतृक भी हो, पर इस रोगके पीछे सिफ्लिस (गर्मी) अवस्य हुआ करती है। प्रोफेसर हिगिन बाटम—जिन्होंने कोड़ियोंमें बहुत काम किया है— कहते हैं कि आजतक उन्हें कोई कोड़ी ऐसा न मिला—जिसे खुद अथवा जि-सकी छूतसे उसे यह रोग हुआ-सिफ्लिस न हो चुकी हो। कोढ़की जड़

<sup>+</sup> All India Census Report for U. P. 1911.

<sup>★</sup> Life of Indian Prostitutes, Page 182.

गर्मी है। यह तो खुळे हुए ब्याभिचारकी कथा हुई। इससे तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। अब रहा गुप्त व्यभिचार, सो उसका जाँचना मनुष्यकी शक्तिसे बाहर है। ईश्वर ही उसकी सची जाँच कर सकता है।

इस देशमें समाजका ऐसा कड़ा नियम है, इसके लिए ऐसी कड़ी सामा-जिक सजायें रक्खी गई हैं कि ऐसे लोगोंका प्रत्यक्ष पता लगना कटिन ही नहीं, असम्भव है। पर अनुभव अवस्थ किया जा सकता है।

पहले घरकी मजदूरिनियोंको ले लीजिए। ये विवाहिता तो अवस्य होती हैं, पर युवावस्थामें अपने मालिकके घर, किसी न किसी नवयुवक सरदारकी शिकार होनेसे शायद ही बचती हैं। हाँ, अवस्था ढल जाने पर चुपचाप अपने पातिके साथ पतिव्रता बन कर बैठ रहती हैं। सेन्ससके सुपरिंटेण्डेण्टने लिखा है कि,—" मजदूरिनियोंमैंसे बहुतसी तो सचसुच ही वेश्यायें हैं।" +

इसी तरह दूकानों पर बैठनेवाली ख्रियोंको अर्धवेश्या समझना चाहिए; कमसे कम कुचरित्र ख्रियोंमें तो इनकी गिनती अवश्य होनी चाहिए।

दक्षिणभारत (मद्रास आदि) में बालिकाओं को मंदिरमें देवसेवाके निमित्त चढ़ा देनेकी चाल है। वहाँ उन्हें 'विभूतिन ' कहते हैं। वे तीर्थयात्रा करती हुई, इस प्रान्त तक आ जाती हैं और अपनी सच्चरित्रताका पिरचय दे जाती हैं।

उन विवाहित पुरुषोंकी खियाँ, जो अत्यन्त निर्बेख हैं, रोगी हैं, वृद्ध या शक्तिहीन हैं, और जिन्होंने जान-बूझकर ब्याह करके खियोंके गले पर छुरियाँ चलाई हैं —कबतक पातिवृत्य धर्म निवाह सकती हैं ? अथवा उन अनाचारी अत्याचारियोंकी खियाँ, जो अपना घर छोड़ कर बाजारकी हवा खाते हैं, कबतक और कहाँ तक निरादर सहती हुई पतिवृता रहेंगी ? जो पुरुष खीमक नहीं, वेश्यागामी है, उसे अपनी खीसे पतिवृता रहनेकी आशा करना ब्यर्थ है। सम्भव है कि उसे अपने घरका हाल कभी न मालूम हो; पर बगलका पड़ोसी उसका कच्चा चिट्टा कह सकता है।

सबके जपर भारतमें २ करोड़ ५४ लाखसे अधिक विधवायें हैं। मैं इनके भांचरण पर आक्षेप नहीं करता:। पर विचार करनेकी बात है कि इनमेंसे प्रायः सभी मूर्जा हैं, देव, शास्त्र, धर्म और ज्ञानसे सर्वथा अनिभज्ञ हैं। केवल यह

<sup>+</sup> All India Census Report 1911.

जानती हैं कि उनके कुलमें विधवा-विवाह नहीं होता। उन्होंका हृदय प्रइन करता है कि क्यों नहीं होता ? इसका वे कुछ उत्तर नहीं दे सकतीं। केवळ भाग्यमें लिखा है. कर्म फूट गया है. आदि कह कर मनकी तरंगोंको शान्त करती हैं। पर इन स्त्रियोंकी शैतान पण्डों, पुरोहितों या ऐसे ही अन्य पाखण्डियोंसे भेट हो जाने पर और मौका मिलने पर भाग्यके बल पर ये कबतक कामदेवसे लंड सकती हैं ? आखिर तो मूर्खा स्त्रियाँ ही टहरीं न. उनकी कमजोरी उन्हें यह समझा कर सन्तोष कर लेनेके लिए लाचार कर देती है कि " यह दुरा-चार भी विधाताने उनके भाग्यमें लिख रक्खा होगा, वे स्वयं धर्माच्युत नहीं हो रही हैं, बल्कि यह उनके दुर्भाग्यका परिणाम है-जिस दुर्भाग्यने, उन्हें जर्जर पातिकी पत्नी बनाया. और उसे भी न रहने दिया, वही भाग्य पिशाच उन्हें आज गढ़ेमें झोक रहा है। चलो, यह भी शही-विधिका लिखा को मेंटन-हारा'-'' बस खतम। हाँ, यह बहुत जरूरी बात अवस्य है कि कहीं बात । खुल न जाय, नहीं तो जन्म जन्मान्तर, पुरत दरपुरतके लिए खानदान भरको जातिच्युत होना पड़ेगा। सो, इसके लिए जबतक तीर्थयात्राके लिए दृब्य. पार्योको भोनेवाली वडी नदी नदियाँ, घरोंकी पुरानी चालकी संडासें, या अन्धे कुएँ मौजूद हैं. इससे भी भय नहीं।

भगवन् ! क्या ही दीन दशा है। विश्ववन्युके मकानके पास ही एक कुलीन बाह्मण महाशयका घर था। उनके यहाँ एक परम रूपवती युवती विधवा थी। उनके घर परदेका कड़ा नियम था। तो भी विश्ववन्यु उनके यहाँ बेरो-क-टोक जाया करते थे। कुछ दिनोंके बाद जब न जाने क्यों बाह्मण महाशयों मकान छोड़ देनेका निश्चय किया, तब विश्ववन्युने अपनी माँसे कह सुन इस मकानको खरिदवा लिया। बाह्मण महाशय सपरिवार अपने देश (कड़ींज) चले गये और उस मकानकी मरम्मत ग्रुरू हुई। एक कोठरी, जिसे पण्डिता-इन ' शकुरजीकी कोठरी' कहा करती थीं; और जो सालमें केवल कुलदेवकी प्राक्त समय खोली जाती थी, वड़ी सड़ी नम और बदबृदार थी। उसे पड़ीं करा देना निश्चय हुआ। नम मिट्टीको खोद कर फेंक देनेके लिए मजदूर खोदने लगे। सुना जाता है कि उसमेंसे एक ही उमरके कई बच्चोंके पंजर निकले ! एक तो बिलकुल हालहीका दफनाया जान पड़ता था ! प्रभो ! भारतको ऐसे भयंकर पापोंसे बचाइए। हमें बल और निर्मल बुद्धि प्रदान कीजिए जिससे हम इन कुरीतियोंका अन्त कर सकें।

सिविल मर्जन साहब जेल और अस्पताल आदिसे लौटकर लगभग एक बने बंगले पर आये। टेबुल पर एक तार मिला जिसका आशय यह था कि ''रोगी सख्त बीमार है। जल्दी आनेकी कृपा कीजिए।— देवदत्त।'' साहब बड़े ही दयालु हैं। उसी समय घोड़े पर सवार होकर रदाना हो गये। उन्होंने देवदत्तके घर पहुँच कर पूछा कि रोगी कहाँ है ? देवदत्त हाँ फते हांफते आये और बोले—हुज्र, बड़ी गलती हुई, माफ कीजिए। साहबने डपटकर पूछा कि बत-लाओ रोगी कहाँ है। देवदत्त गिड़गिड़ाते हुए साहबके हाथमें फीस रखकर पैरों पर लोट गये और एवारशनकी (गर्भपात करनेकी) दवा पूछने लगे। साहब लाल हो गये। जमीनपर जोरसे पर पटककर और 'छि:' कहकर लोट गये। बंगले पर पहुँचकर उन्हों हो इस बातकी सूचना पुलिस-कक्षानके पास भेज दी।

उसी दिन रातको देवदत्तकी चचेरी बहिन अकस्मात् मर गई और रातों-रात चिता पर भस्म कर दी गई। यह विधवा थी। कई दिनके बाद देवद-तकी तलबी कोतवालीमें हुई। सुना जाता है कि वहाँके देवताने अपनी पूजा पाई और रिपोर्टमें लिख दिया कि देवदत्त प्रतिष्ठित रईस हैं। उस दिन, उनकी बहिनको हैजा हो गया था, इसीलिए साहबको बुलाया था। वे एबारशन नहीं बल्कि रेस्ट्रिक्टिय चेक (restrictive check) की या बन्धेजकी दवा पूछना चाहते थे, और यह कानूनन कोई जुर्म नहीं है।

यह दोहरे खूनका नमूना है। यहाँ तो समाजमें जबतक वात छिपी है, तब तक सब ठीक, और यदि खुलनेकी नौबत आई तो वस 'विप' या ' त्याग '। खे जाकर कहीं दूरके शहरमें या तीर्थस्थानमें छोड़ आये। कुछ दिनोंतक मुह-ब्बतके मारे कुछ खर्च भेजा और फिर बन्द कर दिया। ऐसी अनाथा खियोंकी क्या दशा होती होगी उसे पाठक स्वयं विचार सकते हैं।

भारतकी जपर बतलाई हुई कई लाख वेश्यायें कीन हैं? हम भारतवासियोंके वरकी विधवायें, हमारी ही बहिनें और बेटियाँ, या उनकी सन्ताति । हमारी ही असावधानी, निर्दयता और निष्दुरताके कारण उनकी यह दशा हुई है ।

१ रामकली, विन्ध्याचल-" में क्षत्रानी हूं। बालविधवा हूँ। मेरे भाई दर्शन करानेके हीलेसे मुझे लोड़ गये। उनके इस तरह त्याग कर देनेका कारण में समझ गई, इस लिए मैंने कभी पत्र नहीं भेजा और न लौटनेकी वैष्टा की। अब भीख माँगकर अपना गुजर करती हूँ। मैं सर्वथा असहाय हूँ। और कोई जरिया पेट पालनेका नहीं है। उमर २०-२१ वर्षकी है। यहाँ मुझसी ही अभागिनें ८-९ स्त्रियाँ और हैं। उनका चरित्र ठीक नहीं है।"

२ लख्मी, वृन्दावन-"में ब्राह्मणी हूं। मेरी सास आदि कई खियाँ मुझे यहाँ छोड़कर चल दीं। पन्न भेजने पर उत्तर मिला कि अपना कर्तव्य स्मरण करो, यहाँ लौटकर क्या मुँह दिखाओगी! वहीं जम्रुनामें दूब मरो। मेरी माँ नहीं है। पिताने मेरे पत्रका कभी उत्तर नहीं दिया।"

३ इयामा, हरद्वार-"मेरे पिता मुझे यहाँ छोड़ गये हैं।"

४ राजदुलारी, गया—"मेरे ससुरालके लोग बड़े धनी हैं। यहाँ मुझे पुरो-हितजी छोड़ गये हैं। कुछ दिनों तक पाँच रूपया मासिक आता रहा, पर अब कोई खबर नहीं लेता। पत्रोत्तर भी नहीं आता।"

प निल्नी और सरोजिनी, काशी—" हम दोनों अभागिनें बंगालकी रहनेवाली हैं। हम दोनोंका एक ही घरमें विवाह हुआ था। निल्नी ब्रिधवा हो गई। मेरे पित मुझे एक लड़की होने पर वैराग लेकर चल दिये। मेरे समुरजी पन्द्रह रु मासिक पेन्शन पाते थे। काशीवास करने यहाँ आये और हम दोनोंको साथ लाये। तीन महीनेके बाद मर गये। एक परिचित बंगाली महाशय सहायता देनेके बहानेसे मिले और एक दिन हम दोनोंका कुल जेवर चुरा ले गये। फिर इसीसे लगी हुई पुलिसकी एक घटनासे बल-पूर्वक हम अनाथाओंका सर्वनाश किया गया और इस दीन हीन दशाको पहुँचाई गई। एक सौ और वीस रुपया कर्ज हो गया है। इस पुत्रीके सयानी होने पर इसीको बेचकर, अथवा वेश्या वना कर कर्ज अदा करूँगी।"

क्या अन्धेर है ! स्त्रियों पर कैसा अत्याचार किया जा रहा है ! स्त्रियाँ वाहे कितनी ही गई गुजरी क्यों न हों, पर बिना बेईमान शैतान पुरुषोंके बहकाये वे अपने धर्मसे कभी नहीं डिगतीं । स्त्रियोंका चरित्र बिगाड़ना पुरुष जातिका काम है। बाज हरामजादों ने तो सैकड़ों स्त्रियोंकी मिट्टी पलीद कर दी है। यह ठीक है कि ताली दोनों हाथसे बजती है; पर समाज केवल स्त्रियोंको ही क्यों दण्ड देता है ? अनाथा स्त्रियाँ ही क्यों घरसे निकाली जाती हैं ? कुचरित्र पुरुष-जिनका व्यभिचार स्त्रियोंके मुकाबले सौ पचास गुना अधिक होता है-क्या सजा पाते हें ? समाज इन पापोंकी जड़, पाखण्डी कुचाली पुरुषोंका, क्यों नहीं तिरस्कार करता ? ऐसा न करना इन पापियोंको



लखनऊके एक चण्ड्रखानेका दृश्य।

( देशद्शेन पु० १९,०

श्वियोंका सर्वनाश करनेके लिए सहारा देना और अनाथ, असहाय अवलाओं पर घोर अस्याचार करना है।

हमारा समाज, जिसे हम मूर्खतावश अति उत्तम समझ बैठे हैं और जिसकी पवित्रता पर फूले नहीं समाते, विलक्कल निर्जीव, निर्वल और सर्वथा अशिक्षित मनुष्योंका समूह है। इस समाजको सचरित्र स्त्रियोंकी आह और क्रचित्रा स्त्रियोंका पाप भस्मीभूत कर रहा है और यदि इस पर लोगोंने ज्यान न दिया तो यह आह कुछ ही कालमें समाजको जलाकर राख कर रेगी—सावधान!

#### व्यभिचार।

In every part of the world one of the general characteristics of the savages is to despise and disgrace the female sex.—Robertson.

भूमण्डलके प्रत्येक भागमें श्रियों पर अत्याचार और उनका निरादार करना असभ्यताका मुख्य चिह्न समझा जाता है। वहश्री और जंगली आदमी ही जीजातिको तुच्छ दृष्टिसे देखते हैं। —राबर्टसन ।

जैसे लोभीको धन, कामीको उसकी प्रेमिका और चोरको रात प्यारी होती है, व्यभिचारियोंको मादक वस्तुओंसे प्रेम होता है। जहाँ व्यभिचार है वहाँ यह निःसन्देह मौजूद है।

#### मद्यपान ।

मुसलमानी आक्रमणके साथ व्यभिचारिणी वेश्यायें आई, और अँगरेज ज्यापारियोंके साथ यह रंगीन शराब। अब पश्चिमी रुण्डे देशोंमें ऐसी वस्तु-ओंका तिरस्कार हो रहा है। लोग इनके भयंकर परिणामोंको समझ रहे हैं। वहाँकी वैज्ञानिक और डाक्टरमण्डलीने आन्दोलन मचा दिया है कि यह श-राब उनके देशको, उनके राष्ट्रको और उनके समाजको भारी धक्का दे रही है। उसने सर्वसाधारणको चेता दिया है, और अनुभव करा दिया है कि मद्यपानसे बल घटता है, पुरुषार्थ कम होता है, शरीरमें रोग प्रवेश करते हैं और आयु कम हो जाती है। शराबका काम मांसको गला डालना है। इससे दिमाग खराब होता है और निर्मल बुद्धि मैली हो जाती है।

नेशन ( Nation ) छिलता है.—'' शराबसे मस्तिष्कके रोग. अपच रोग और फेंफड़ेके रोग अवस्य या ज्यादा बल होता है उतने ही जल्द या देरमें ये रोग धुस सकते हैं। पर शराव पेटमें गई और उसने मस्तिष्क, पाचनशाक्ति और फेंफड़े पर अपना कम या ज्यादा बुरा असर डाला। शराबियों में फी सैकड़ा २७'१ मस्तिष्कके रोगसे, २३'३ अपचके रोगसे और २६'९६ फेंफड़ेके रोगसे मरते हैं।"

पश्चिमीय देशों में मादक वस्तुओं का व्यवहार यद्यपि अत्यन्त अधिक है, पर हर्पकी वात यह है कि वहां टेम्परेन्स सुसाइटियों के उद्योगसे शराव पीना घट रहा है। पादरी लोग तो अकसर पीते ही नहीं। पर शोक कि भारतके दुर्दिन इन वस्तुओं का प्रचार बढ़ाये जा रहे हैं। विलायतमें तो एक शरावहीं का अधिक प्रचार है; पर भारतमें अंगरेजी शराब, देशी शराब, केची शराब, ताड़ी, भंग, गींजा, चरस, अफीम, चण्डू और तमालू आदि दस चीजों का प्रचार है। ये दस तो परम्परासे वापदादाओं के वक्तसे चली आ रही हैं। इनमेंसे गींजा, भंग और चरसका प्रयोग तो सत्य सनातन धर्म है। यह पवित्र बूंटी अमृत है, देवताओं को चढ़ाई जाती है। इसका वेद और शाम्राजुकूल सेवन किया जा सकता है। इससे धर्म नहीं जाता। वैद्यकते भी इस रण्डाईके नित्यके सेवनसे शरीर आरोग्य रहना बताया जाता है। खेर, जो हो। जय इन दस मादक वस्तुओं से भी भारतकी तृष्टिन न हुई तब लोगों ने और भी कई नई नई चीजें हुंद निकालीं।—कोकेन (cocaine) खाने लगे, आर नहों में जह-रीली सुई गोद कर, या यन्त्र द्वारा शरीरमें विष चढ़ाकर, नशा पेदा करने लगे!

भारतें इन वस्तुओं की माँग अधिक हो नेस सरकारकी आमदनी बहुत बढ़ गई है और दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ३० वर्ष पड़केकी अपेशा आज ५५ गुना आमदनी हो गई है! १८९८ में मादक वस्तुओं से ५ करोड़ ७४ छाख रुपयकी आमदनी थीं और कुछ दस वर्षके बाद सन् १९०८ में यह आमदनी छगभग दूनी अर्थात् ९ करोड़ ५८ छाख और १९ वर्ष बाद अर्थात् सन् १९१७ में प्राय: १४ करोड़ रुपये हो गई! \*

| * मादक | वस्तुओंसे जो आमदनी हुई | है उसका ब्योरा- |           |
|--------|------------------------|-----------------|-----------|
| सन्    | आमदनी पौण्ड            | सन्             | आमदनी पौ॰ |
| 9686   | ३८,२८,९४८              | 9900            | ३९,३७,२०२ |
| 9666   | ३८,५९,९४२              | 9909            | 80,08,869 |

अँगरेजी पढ़नेवालोंकी तो कोई बात ही नहीं है, इन लोगोंने तो जिन वर्रोमें इसका नाम लेना भी पाप समझा जाता है उनको भी लिप लिप कर पीना ग्रुरू करके पवित्र कर दिया है। यदि आप काशीके किसी ऐसे दवाखा- नेमें जाकर बैठ जाइए जहाँ अँगरेजी शराब भी बिकती है तो तमाशा देखिए कैसी कैसी विलक्षण मूर्तियाँ नजर आती हैं। लम्बी शिखा और पवित्र यज्ञो- पवीत धारण किये, बगलमें पोथी पन्ना दवाये, दवी जवानसे अद्धा (आधी

| सन्  | आमुदनी पौण्ड | सन्  | आमदनी पौण्ड |
|------|--------------|------|-------------|
| 9907 | ४४,३६,६६२    | 9999 | ७६,१०,०००   |
| 9903 | ४९,८०,०९६    | 9992 | ८१,८३,०००   |
| 9808 | ५३,६३,४१५    | १९१३ | 66,98,000   |
| 9904 | ५६,८७,८२०    | 9898 | ८८,५७,०००   |
| 9808 | ५८,९८,२१९    | 9894 | ८६,३२,०००   |
| 9800 | ६२,२७,०१०    | 9898 | 59,88,000   |
| 9906 | ६३,८९,६२८    | 9990 | ९३,२८,०००   |

नोट-एक पौण्ड १५ रुपयेका होता है।

इस हिसाबसे सन् १८९८ में ५,७४,३४,२२० रुपयोंकी और सन् १९१७ में १३,९९,२०,००० रुपयोंकी मादक वस्तुयें आईं, अर्थात् १९ वर्षमें ४,२४,८५,७८० रुपयोंकी आमदनी बढ़ी।

🕍 केवल एक सालका अर्थात् सन् १९०८ ई० का ब्योराः—

|                          | •     |                  |
|--------------------------|-------|------------------|
| वॅगरेजी शराब (विदेशी)    | ***   | ३,५१,४०८ पौण्डकी |
| देशी शराव                | •••   | ३२,७६,०६२        |
| ताड़ी                    | •••   | १०,२७,४०३ ,,     |
| अफीम जो भारतमें खर्च हुई | •••   | ७,३४,८४७ ,.      |
| अफीम जो विदेश गई         | • • • | २,७६,३६६ "       |
| गाँजा, भंग, चरस आदि      | •••   | ६,२६,४५२ "       |

सरकारी आमदनीका टोटल ६३,८९,६२८ पौण्ड

नोट--यह केवल सरकारी आमदनी है। इसमें मादक वस्तुयें वेचनेवालोंका

बोतल बाण्डी ) माँग कर, उसे उसी धम्में पुस्तकके साथ लपेट, बगलमें दबा, दबे पाँव चोरकी तरह खिसक जाते हैं!

भंगके लिए तो कुछ पूछना ही नहीं है । अमीर गरीब, सनातनधम्मीं आर्थ, लड़के और बृढ़े, स्त्री और पुरुष किसीको इसके पीनेसे परहेज नहीं । भारत जैसे दिद देशके लिए इसमें सुविधा भी है। एक पैसेमें ही एक आदम्मीका मतलब हो सकता है, जब कि उधर एक अद्धाहीमें 'चेहरेशाही 'देने पड़ते हैं।

स्मरण रहे कि नशे सब खराब हैं, असर सबोंकां बुरा होता है। शराब अत्यन्त बुरी चीज है, लेकिन गाँजा और मंगका परिणाम घटियाँ शराबसे भी बुरा होता है। लोग इसे चाहे पवित्र बूटी कीहें या अमृत, पर इसका असर अत्यन्त बुरा है। बम्बइक पागल्खानेमें ३७५ पागल दाखिल हुए, उनमेंसे १९६ मादक वस्तुओं के व्यवहारसे पागल हुए थे और उनमें आंधक लोग गाँजा और मंग पीनेवाले थे। १९०८ में भारतके पागलखानों में ७२४५ पागल थे। इनमेंसे बहुतेरे मादक वस्तुओं के व्यवहारसे ही पागल हुए थे। ६५३ उचित चिकित्सासे अच्छे हो गये।

एक मामूली नशा, आदतका नशा सुरती या तम्बाकू है। यह चाहे किसी तरह पर उपयोगमें लाई जाय, देखनेमें जरासी होती है, ओर इसका दाम यां खर्च प्राय: नहीं के बराबर समझा जाता है; फिर भी इस कम्बल्तका खर्च ४२ करोड़ पोण्ड ( ५० लाख मन ) का है। यह भी भारतकी वस्तु नहीं है। अँगरंज लोग इसे अमेरिकासे लाये थे। इन्होंने भारतमें इसकी खेती शुरू की थी। इसे आये कुल १०० वर्ष हुए होंगे; पर १९११ में १० लाख एकड़ पर सुरती बोई गई \* और ६६ लाख रुपयोंकी विदेशसे आई अपरसे।

बाकी रही ४२,१५,१४,०५२ पौण्ड

<sup>\*</sup> सन् १९१०-११ में १०,६८,००० एक पर सुरती बोई गई ओर ४५ करोड़ पौण्ड सुरती पैदा हुई। भारतमें सुरतीका खर्च प्रति वर्ष ४२ करोड़ । खरतीके खर्चका ब्योरा यह है:—१८९८ । पतमें पैदा हुई ४५,०,०००० पौण्ड

१८९९ स्तम पदा हुई ४५, ०,००,००० पण्डि १८९९ सि विदेश गई २,८४,८५,२४८ पण्ड

नशेकी चीजोंके उपयोगसे वल घटता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है और कुबुद्धि उपजती है। लोग आलसी हो जाते हैं। काम करनेसे घृणा उत्पन्न हो जाती है। इसका निश्चित परिणाम होता है—

### जुर्म या अपराध ।

जहाँ न्यभिचार है, शराबखोरी है, दरिद्रता है, वहाँ जुर्मोंकी अधिकता अवस्य ही होगी। यहाँका एक यह भी अनोखा दस्तूर है कि लोग खुद चाहे दूसरोंकी बहू-बेटियों पर कुदृष्टि डालें, पर यदि उनके साथ वही न्यवहार किया जाय, तो जान लेनेको तैयार हो जायँ। रेलकी सफरमें इसका नमूना देखनेंमें आता है । यहाँ किसी भी न्यभिचारका बदला या उसके कम करनेका उपाय उस व्यभिचारीका सिर काट लेना या उससे फौजदारी करना है।

हम शराब तो खुले हाथों लेंगे और देंगे, किन्तु शिक्षामें थोड़ी रकम खर्च करेंगे। इससे हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि लोग आज जेलसे छूटे हैं और कल ही फिर किसी नये जुर्ममें गिरफ्तार हुए हैं। बारम्बार सजा पाते हैं, पर जुर्म × करनेसे बाज नहीं आते। मनुष्योंके सुधारनेकी यह रीति ही नहीं है। ज तक लोगोंको पेट पालनेके लिए उचित कार्य्य न सिखाय' आयगा, तब तक वे और करेंगे ही क्या ? जैसे खाली बोरा सीधा नहीं खड़ा रह सकता, वैसे ही खाली हाथ या पेटवाला सदाचारी नहीं रह सकता।

अन्य देशों में कैदियों को भी उचित शिक्षा दी जाती है। उनके काम कर-नेकी तजबीज कर दी जाती है। उत्तरर और वैज्ञानिक उनकी जाँच करते हैं। यदि उनके शरीरमें कोई ऐसी व्याधि हुई जिसके कारण वे जुर्म करते हैं तो उसे दूर करनेकी चिन्ता की जाती है। यह नहीं कि तीन दिनके उपासके बाद भूखकी ज्वाला बरदाइत न करके किसी लड़केने सड़कके किना-रेवाले सरकारी दरस्तसे आम तोड़कर सा लिया, थानेदार साहचने उसका चालान कर दिया और डिप्टीसाहबने खड़े होकर घड़ाधड़ डाई दरजन बेत

विदेशसे खरीदी गई ६६,७२,९७५ रुपयोंकी २२,०४,८६३ पौण्ड

भारतमें खर्च हुई,—कुल ४२,३७,१९,६१५ पाण्ड ।

+ सन् १९०८ के जुमोंका ब्यौरा— दे०-१३ स्रावा दिये। चलिए खतम। छेकिन इससे तो वह और बेहया हो जायगा और फिर चोरी करेगा। जबतक कि उसकी रोजीका ठिकाना, पेट भरनेका सहारा न किया जायगा, वह जुर्म करेगा, और करेगा।

हर्षका विषय है कि अब हमारी सरकार इन बातों पर बराबर ध्यान दे रही है—उचित प्रवन्ध भी कर रदी है। किन्तु सरकार ही पर सारा बोझा ढाल देना ठीक नहीं। इस भारके उठानेमें हम लोगोंको भी सहर्ष अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। हम भारतवासी अपना अधिकार पानेके लिए तो शोर मचाते हैं, पर अपना कर्तव्य पालन करनेसे जान बचाते हैं। चूम फिर कर बात वही आती है कि—India must be its own Saviour!

फांज दारीमें १८,४४,२०७ मनुष्यों पर मुकदमें चले। ४.७९७<sup>°</sup> काला पानी हुआ खुनके मुकद्में २,०२३ डकैतीके २,९८४ जेल गये 9,08,999 ४३,८३८ बेत खाये अन्य संगीन जुमेंकि 99,038 २९,४५६ जुमीना हुआ ६,२६,२१० पर पशुअ,को चोरीके मामूली चोरीके १,९४,२४६ १५ दिनसे कमकी सजा ३४.५०४ नकब-जनी या सेंध लगानेके २,२६,२८० ६ महीने तककी ८६,६२१ फाँसी हुई २ वर्षसे ऊपरकी 888 90,900 पोटेंब्लेयरमें जहाँ डामल वाले या काले पानीवाले भंजे जाते हैं उक्त वर्षमें १४,२०४ केही थे। इनमेंसे ८,५५९ खुनी थे; २८२९ डाकू और २८१६ संगीन जुर्मवाले। भारतके जेलखानोंमें ६,२७,२१५ केदी थे: इनमेंसे २४.६९७ ब्रियाँ थीं और बाकी पुरुष।

सन् १९१० से १९१५ तक भारतके जेळखानोंमें नीचे ढिखे अनुपार केंदी थेः—

| केदी             | 9990           | 9399          | १९१२          | १९१३                            | 9998             | १९१५           |
|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------|------------------|----------------|
| पुरुष<br>श्चियाँ | १००५१६<br>२४७४ | ९०३७२<br>१५१० | ९९५८५<br>२३६५ | 90 <b>२</b> ९७९<br><b>२३</b> ६० | २०५४०८<br>१०९४०८ | ११५४९४<br>२७९३ |
| जोड़             | १९२९९०         | ९१८८२         | 909890        | <b>३०५५३</b> ९                  | ११२०१५           | १२२२८७         |

भारतमें गृहसुख नहीं मिळता, इससे लोग देश्याओं के घर जाकर दिल बहलाते हैं। दुःख अधिक है, चिन्ता चिताकी तरह फूँके डालती है, इस पापिनसे कुछ देरको बचनेके लिए,—मानसिक सन्तापते एक मुहूर्तभरके लिए छूटनेके इरादेसे लोग मादक वस्तुओं का सहारा लेते हैं। यह जवाब ठीक नहीं। असलमें हम अपने वचों की रक्षा नहीं कर सकते। उन्हें ब्रह्मचारी और सदाचारी बनानेमें, अधिक दृश्य और समय खर्च करना पड़ता है। इसीकी हमारे पास कमी है। हमारी ही बुटिसे हमारे बच्चे निर्वल, कुचित्र और अनाचारी, स्त्री या पुरुष दोनों होते हैं। हमारे ही दोष, अत्याचार और अनाचारी, स्त्री या पुरुष दोनों होते हैं। हमारे ही दोष, अत्याचार और अनाचारी, हमारी ही लापरवाही के कारण कुमंगमें पड़ कर, उन वेश्याओं को सर्वथा अन्य समझकर अपना और उनका दोनोंका नाश करते हैं। ये व्यभिचारी या व्यभिचारिणियाँ, शराबखोर, नशेबाज, चोर, चाण्डाल, खूनी, डाकू सब हमारे ही बच्चे हैं। हम लोगोंकी असावधानीसे उनकी यह दुर्दशा हो गई है। इनका सुयार अथवा आगेकी सन्तानकी मलाई या बुराई हमारे ही हाथ है।

यदि हम योग्य माता-िपता हैं, हममें योग्य संतान उत्रक्ष करने और उसे योग्य खीयुरुय बनानेका पुरुष्तार्थ है, सामर्थ्य हे, तर तो हम बच्चे पैदा करें; अन्यथा नहीं। बच्चोंको बिल्ल बिल्ल कर गरनेके लिए, देया या खूनी बननेके लिए, कंगाल और कायर बननेके लिए पेदा करना भारी असम्यता है, अत्या-चार है, भयंकर पाप हे।

'The greatest social evil of the day is to beget children whom one cannot support.'

'No one should bring beings into the world for whom one cannot and the means of support.'

बताओ मुझे देश कोई कहीं,
इसी हिन्दका हो ऋगी जो नहीं।
रहा विश्वमें जो बड़ेसे बड़ा,
बही देश हा! आज न चे पड़ा।
बचाआ उसे, जोश जीमें भरो,
उठो भाइयो, देशसेश करो॥ —शीतम।

## आठवाँ परिच्छेद ।

mgolfoglighen

### हमारी शिक्षा।

---

### विद्याधनं श्रेष्ठधनं तनमूखमितरं धनम्।

सार परिवर्तनशील है। हमारी जो आवश्यकतायें आजसे ५०० वर्ष पहले थीं वे आज नहीं हैं। जिन चीजोंकी जरूरत उस समय थी वह अब नहीं है। उनके स्थान पर नई नई जरूरतें पैदा हो गई हैं। देशकी अवस्था जो उस समय थी वह अब नहीं है। इस लिए स्वभावतः ही शिक्षाका हंग भी वह नहीं हो सकता जो आजसे ५०० वर्ष पहले था।

संसार एक युद्धक्षेत्र है। इसमें वही पुरुष विजयी होता है जो कालकी गतिके अनुसार शिक्षासम्पन्न होता है। पुराने जर्जर साधन किसी काम नहीं आते: वे केवल म्युजियममें रहने योग्य रह जाते हैं। हमारे देशके विद्यार्थी जब संस्कृतकी उच्चसे उच्च परीक्षा पास करके निकलते हैं तो वे अपनी रोटी तक कमानेमें असमर्थ रहते हैं। उनकी शिक्षा न तो उनको इस योग्य बनाती है कि वे अपना जीवन-निर्वाह भलीभाति कर सकें और न वे अच्छे नागरिक ही बन सकते हैं। उनकी शिक्षा, अति प्राचीन कालके बिगडे हुए ढंग पर चली जा रही है। वे देश, काल, जाति, राष्ट्र-संगठन, भारतोत्थान आदि विषयों से बिलकुल अनिभज्ञ होने हैं। उनकी शिक्षा न्याकरणके वितंडाओं में तथा न्यायके ' पात्रादारम् घृतम् वा घृताधारम् पात्रम्'-जैसे प्रश्नोंके हल कर-नेहीमें खतम ही जाती है। हमारे देशके संस्कृतके विद्यार्थियोंकी वही दशा है जो आजसे ३०० वर्ष पहले यूरोपके विद्वानोंकी थी। वहाँ ' सूईकी नोक पर कितने फिरइते बैठ सकते हैं, ' जसे विचित्र प्रइनों पर महीनों शास्त्रार्थ हुआ करते थे। भारतकी अवनतिका वडा भारी कारण यदि कोई हुआ है तो बह यह कि हमारी जातिके नेताओं ने कालकमानुसार शिक्षाप्रणालीके बदल-नेका यत्न नहीं दिया। यदि हमारे देशकी पाठशालाओं में संस्कृतभाषाके द्वारा भारत तथा अन्य देशोंका इतिहास पढ़ाया जाता; राजनीति, अर्थ-शास्त्र, रसायनशास्त्र, पदार्थविज्ञान आदि विषयोंकी उसी संस्कृत भाषामें शिक्षा मिलती; अपना साहित्य, अपने आदर्शपुरुषोंके जीवनचिरित्र, अपने देशका गौरव भारतीय बच्चोंको पढ़ाया जाता तो भारत आत्मरक्षाकी युक्तियों में ढीला न पढ़ता, आज हमारा प्यारा देश संसारसे पीछे न रहता और न हम अन्य जातियोंके घृणापात्र बनते।

यह तो मानी हुई बात है कि जैसी शिक्षा देशके बच्चोंको दी जायगी, उसीके अनुसार देशकी राजनैतिक अवस्थामें और देशकी सम्यतामें उच्चित या अवनित होगी। यदि शिक्षा देशकालके अनुसार वर्त्तमान जीवनसंप्राममें खड़े करनेके योग्य नहीं है तो उस शिक्षासे शिक्षित हुए व्यक्ति जीवनसंप्रामके भयंकर युद्धमें कभी विजयी नहीं हो सकेंगे।

गित जीवनका दूसरा नाम है। जो सम्यता गितवान है, जिसकी शिक्षा कालकी गितिके अनुसार है उसके नष्ट होनेका भय नहीं। शिक्षाप्रणाली भी नये नये अविष्कारों से विभूषित, नई नई आवश्यकताओं को पूरा करनेवाली तथा जीवनपर होनी चाहिए। नदीका बहता हुआ जल सदा ताजा और जीवनदाता होता है और पोखरका स्थिर जल गन्दगी और बीमारियों का फैलानेवाला होता है। नदी और पोखर दोनों हीमें जलस्व समान है-दोनों-हीमें जलके प्रधान गुण विद्यमान हैं; किन्तु भेद केवल यह है कि एक गितवान् होने से खुद और पिवत्र होता रहता है और दूसरा स्थिरताके कारण अपवित्रता तथा रोगका पुंज बन जाता है। जो स्थिर है वही पीछे है, वही मृत-प्राय है, उसीका अन्त निकट है।

'जीवन्मुक्ति' तथा 'वेदान्त' की लापरवाहीकी शिक्षाने भारतके राष्ट्रीय जीवन तथा संघ-शक्तिको नष्ट कर दिया, जिससे इस देश पर मुसीब-तोंकी अट्ट भरमार होने लगी। सारे देशमें अराजकता, कुप्रवन्ध और अशान्ति फैल गई थी। किसीको राष्ट्रीय कर्तव्यका उचित मार्ग सूझ नहीं पढ़ता था। भारतके सन्मुख जीवन और मृत्युका विकट प्रश्न उपस्थित था। संघ-शक्तिके नाश हो जानेसे राष्ट्रीय गौरवको बचानेका कोई उपाय सूझ नहीं पढ़ता था। अतः लोगोंके मनमें स्वभावतः संरक्षकता ( conservativism ) के भाव उत्पन्न हुए। लोगोंने देखा कि उस कुसमयमें यदि वे राष्ट्रीय उद्मति नहीं कर सकते तो भी प्राचीनताके कटर संरक्षक बनकर हिन्दू संस्था-

भोंका अस्तित्व बचाये रह सकते हैं। उन्नति न सही, अस्तित्व तो बना रहेगा। इस संरक्षक बुद्धिका फल यह हुआ कि लोगोंका जीवन और विचा-रपद्धित बिलकुल नियमित, संकुचित और टिकाज हो गई। साहित्य, तर्क-शास्त्र, कलाकुशलता, संगीत, चिन्नकारी आदि दिषयों में, जो किसी राष्ट्रके जीते जागते साक्षी हैं, कुछ भी उन्नति न होने पाई। सर्वसाधारणको अपनी खुद्धि, शक्ति और युक्तिमें अदिश्वास हो गया। ने यह समझने लगे कि अब सममें नई नई बातों के हुँद निकालनेकी शक्ति ही नहीं है। प्राचीनकालके लोगोंही में यह शक्ति थी। अब हमारा काम केवल यथाशक्ति उनकी नकल करना है। उनकी हुँद निकाली हुई चीजोंकी हंम रक्षा करते रहें, बस यही बहुत है।

उस समयके इतिहासको पढ़नेसे हमें अच्छी तरह मालूम हो जाता है कि एक जीते जागते उन्नत राष्ट्रने अपनी अवनित किस प्रकार कर ली और केवल सन्धपरम्पराके या पुरानी लकीरके ही फकीर होनेके कारण भारतने अपनेको किस तरह गारत कर लिया। भारत उस समय अपनी शक्तियोंको पहचान न सका, वह अपनी बुद्धि और युक्तिको काममें न लाकर आंख मूंद कर बैठ गया। फिर क्या था, देशमें चारों ओर ज्ञान और प्रकाशके बदले अज्ञान और अंधकार छा गया। इस अज्ञानयुगका जोर बढ़ता ही गया; यहाँ तक कि राष्ट्रीय जीवन एकदम तहस नहस हो गया। उस समयका हिन्दुस्तान बुद्धि, श्राक्ति और युक्तिमें अत्यन्त जीर्ण दशाको प्राप्त हो गया।

लोगोंको यही मालूम होता था और बहुतोंको अब भी यही धुन है कि हमारे पूर्वज किसी समय उन्नतिके शिखर पर चढ़े थे; अब हमारे लिए कुछ उन्नतिका मार्ग ही नहीं है—आगे बढ़नेका हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं है। 'सुवर्णयुग' (Golden age) अथवा 'सत्ययुग' पहले ही हो गया; अब तो 'कलियुग' (Dark age) का जमाना है। इस युगमें उन्नतिके विषय पर अपना मस्तक खपाना व्यर्थ ही नहीं, बाल्क साक्षात् अधमर्भ है।

तारपर्य यह कि ज्ञानका भाण्डार बन्द हो गया, संसारभरमें होनेवाला ज्यापार रक गया, राष्ट्रीय स्वाधीनता नष्ट हो गई, स्वदेशाभिमानका लोप हो गया और प्राय: सम्पूर्ण भारत मृत्युके मार्गपर चलता रहा। हमारे अभागे देशकी यह दशा ही अँगरेजी राज्यके पूर्वका इतिहास है।

इस बातसे कोई इनकार नहीं कर सकता कि अँगरेजी राज्यने भारतकी दशामें बहुन कुछ परिवर्तन किया है। भारतमें नई जागृति उत्पन्न हुई है। पचीस तीस वर्ष पहले कहा जाता था कि भारत ' संक्रमण ' अवस्थामें हे, दस बारह वर्ष पहले इस नई जागृतिका नाम ' अशान्ति ' था; परंतु अब कहा जाता है कि भारत अपने ' पुनरज्जीवन ' के मार्ग पर है। इस राष्ट्रीय जागृतिके समय चारों और विद्याकी पुकार मची है। देशहितपी सज्जनोंने इस बातको समझ लिया है कि दिद्याके विना इस देशका पुनरुद्धार नहीं हो सकता। भारतके एक सिरेसे दूसरे सिरे तक यही आवाज गूँज रही है कि ' India must teach or die ' अर्थात् भारत था तो शिक्षित हो या रसातलको चला जाय।

और यही सत्य भी है। ' विद्याविहीन: प्यु: '- जिनमें दिद्या नहीं है वे इस संसारमें मनुष्यके रूपमें पश्चओंका काम करते हैं। इतने बड़े और बल-शाली पशु हाथीके मस्तक पर एक छोटासा महावत बेठकर अंकुशसे मारता है और हाथी चिंवाड़ मारकर उसी महावतकी मर्जीके सुताबिक काम करता है। यही कारण था कि अकवर और औरंगजेबके हिन्द सेनापित मानसिंह और जयसिंह आदिने जैसे काम अपने प्रभुओं के लिए किये, वैसा काम वे अपने देशके हितके लिए न कर सके। अकबर ओर औरंगजेब दोनों ही अपने बुद्धिवैचित्र्यसे अपने कट्टरसे कट्टर शत्रुओंको वशमें करके डण्डेके जोरसे उनसे जो चाहते थे करवा छेते थे। मुगलोंकी रोटीके एक दुकड़ेके बदले राजपूता-नेके बड़े बड़े सरदारोंने अपनी उज्ज्वल आसाको काला करना और अपने ही देशभाइयोंका गला काटकर देशको तहस नहस करना स्वीकार कर लिया । हमारे पड़ोसी जापानके बच्चोंने जब पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त की, तो अपनी योग्यता और विद्याको अपने देशकी सेवामें लगा दिया। वे स्थान स्थान पर स्कूल कालेज फीलकर अपने अशिक्षित भाइयोंको अपने बराबर बनानेमें लग गये। पचास वर्षके अन्दर उन्होंने अपने देशको खडा करके दिखा दिया। उसके विपरीत हमारे यहा पाश्चात्य शिक्षा पाये हुए लोग अपने ही देशभा-इयोंसे घृणा करने लगे। एक दो दर्जन देश-सेवक भी निकले. पर बहतेरोंको तो अपनी भाषा, अपना भेष, अपना रहन-सहन ही अच्छा नहीं लगता। अपनी योग्यता. अपनी प्रतिभाको वे वेद्याओंकी तरह बेचनेमें जरा भी नहीं छजाते। रुपयेके छिए वे घृणितसे भी घृणित कार्य करनेको उद्यत हैं।

अमेरिकाके एक शिक्षित पुरुष जोसेफ रीड अपने देशका हित साधन कर-नेके लिए यूरोपके किसी देशमें गये। वहाँके राजाने उन्हें घूँम देकर अपनी ओर करना चाहा, पर उन्होंने उत्तर दिया कि " यद्यपि में बेचारा खरीदे जाने लायक नहीं हूँ; लेकिन जैसा भी हूँ, आपका राजा मुझे खरीदने योग्य धन-चान् नहीं है—I am not worth purchasing. But such as I a-1, the king of this country is not rich enough to buy me."

अँगरेजी स्कूलों में शिक्षा पाये हुए लाखों मारतीय आज गवर्नमेण्टके भिष्म भिन्न विभागों में नियुक्त हैं। हजारों रेजवे कर्मचारियों का काम करते हैं। मला ये शिक्षित कहलानेवाले देशका क्या उपकार करते हैं? अदालतों के मुन्शी, मुहरिंर, पेशकार और बहुतसे तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर गरीब प्रजा पर कैसा अत्याचार करते हैं! पुलिसवालों की तो बात ही निराली है। यूनी-विसिंटियों के डिगरी-होल्डर कानूनका पेशा करनेवाले, लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हैं या उलटा उन्हें लूटते हैं? ये रुपये के लिए देशबन्धुओं का जान-बूझकर गला काटते हैं। वेश्याओं की तरह धनके लिए शरीर और आत्माको बेचना ही इनके लिए 'डपूरी 'है। हाय! हाय! यदि भारतका शिक्षित-समाज इस अँगरेजी के श्रेष्ठ शब्द 'डपूरी-( Duty ) 'का महान् और पुनीत अर्थ समझा होता तो भारतका भी पुनरुद्धार जापानकी तरह ५० वर्षों-हीं हो गया होता।

कहनेका तारार्थ यह कि शिक्षा बहुत अच्छी अँगरेजी या संस्कृत बोल्डनेमं नहीं है, शिक्षा काले या गोरे चेहरेमें नहीं है, शिक्षा बहुतसे विद्वानोंके नाम रट लेनेमें नहीं है, शिक्षा लम्बे लम्बे ल्यां ल्यां में नहीं है, शिक्षा टोप, अच-कन, पाटलूनमें नहीं है, और शिक्षा बहुत बड़ी बड़ी डिगरियाँ ले लेनेमें भी नहीं है। शिक्षा वह है जिससे मनुष्यका अन्तःकरण और बुद्धि बढ़े। शारीरिक, मानसिक और आसिक शक्तियोंके विकाशको ही शिक्षा कह सकते हैं। शिक्षाका मुख्य अर्थ मनुष्यको मनुष्य बनाना है जिससे वह अपनी शक्तियोंको समझकर उनसे निज कुटुम्ब, समाज और राष्ट्रकी सेवा करके संसारमात्रके कर्याणका कारण हो।

इंग्लैण्डने हमें किसी अंशमें शिक्षा दी है। इसके लिए हम उसके कृतज्ञ हैं, पर वह शिक्षा प्राय: उसीके लिए अधिक उपकारकारिकी हुई है। एक खेतमें बाँसका बाड़ा बनाकर चार पाँच सौ बैल बन्द कर दीजिए। बेलोंके पसीनेका उपजाया हुआ अन्न उनके सामनेसे होकर वाहर ले जाइए। उन्हें भूसा तक खाने मत दीजिए और सुबह शाम जरा खोलकर हरी-हरी दूब दिखा दीजिए है वे बेल भूखों मर जायँगे, पर अपने छुटकारेका यत्न न करेंगे। क्या ५०० बैलोंके सींग आपका मामूली बाड़ा तोड़नेके लिए काफी नहीं हैं? वे निस्संदेह उस बाड़े तथा उनकी पसीनेकी कमाई पर मजा उड़ानेवाले और उन्हें भूखों मारनेवालोंका चिथड़ा उड़ा सकते हैं; पर इतना उनको ज्ञान नहीं।

जिस शिक्षामें सूझ नहीं, जो बुद्धिके विकासमें सहायता नहीं देती और जिसमें संकट दूर करनेके उपाय दूँद निकालनेका बल नहीं, वह शिक्षा नहीं कुशिक्षा है।

अँगरेजोंकी वर्तमान शिक्षाप्रणालीने हमें केवल लिखना पढ़ना सिखाकर अपने ही काम करने योग्य बनाया है। उस शिक्षासे हमारी बुद्धिकी गाँठ नहीं खुली, हमने अपनी शिक्ष्योंको नहीं पहचाना; अपने सच्चे स्वरूप और उद्देश्यको मूलकर हम अपनेको छोटा ही समझते रहे। हमारे अँगरेजी स्कूल और कालेजोंने हमें रट रट कर पास करना ही सिखाया। हमारी तन्दुस्सी बिगढ़ जाय, हमारा चिरत्र खराब होजाय, इन बातोंसे कालेज और स्कूलके अधिष्ठाताओंको कुछ प्रयोजन नहीं। ठढ़के परीक्षा पास कर लें-बस यही उनका मुख्य उद्देश्य है। वर्तमान अँगरेजी स्कूल और कालेजोंकी शिक्षा शिक्षा नहीं है, यह केवल परीक्षा पास करानेकी मशीन है।

ये परीक्षा पास करानेकी मशीनें कितनी हैं, जरा सन् १९१४-१५ की सर-कारी रिपोर्टके अनुसार उनका ब्योरा भी सुन लीजिए:—

प्रायमरी स्कूलोंकी संख्या—जिनमें हिन्दी-उर्दूकी प्रारंभिक पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं—१,३१,७१२ लाख हे और पढ़नेवालोंकी संख्या ५४,४७,८५०। इनमें लड़िक्योंकी संख्या १९१४—१५ में ५,५९,८३१ थी, पर खियोंकी भावादीके हिसाबसे यह संख्या बहुत ही कम है।

सेकण्डरी स्कूलोंकी संख्या ६,९८० और उनमें पढ़नेवालोंकी संख्या १०, ९७,९९२ है।

हाई और अँगरेजीके मिडिल स्कूल ४,४३३ हैं, पर इनमें सरकारी स्कूल कैवल २९६ हैं, शेप सब गैरसरकारी हैं, उन्हें प्रजा अपने खर्चसे चलाती है। टेक्निकल और इन्डस्ट्रियल १९८, पढ़नेवाले ११,१७६ स्कूल आफ आर्ट ९, पढ़नेवाले १,४११। सन् १९१३-१४ में एप्रिकलचरल स्कूल ( कृषिविद्यालय ) एक था ओर पढ्नेवाले ११ थे। १९१४-१५ में वह भी न रहा।

मेडिकल स्कूल ( डाक्टरी स्कूल ) २४, मेडिकल कालेज ५, विटनरी या पशुओंके रोगोंके डाक्टरी स्कूल ४।

कान्नके कालेज २२, पड्नेपालोंकी संख्या ४,४७६।

कमिश्चिल ( ज्यापारी ) स्कूल ६१। इनमें केंग्ल ३ सरकारी हैं, शेष्ट सब प्राइवेट हैं।

विश्वविद्यालय ५ और कालेज १९५।

नीचे लिखे कोष्टकसे साफ साफ समझमें आ जायगा।

| विद्यालयोंकी                       | विद्यालयोंकी तंख्या ° |                     | विद्यार्थी |                      |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|----------------------|
| श्रेणी                             | <b>टड़</b> कोंके      | <b>लड़</b> िकयों के | लड़के      | लड़िकयाँ             |
| प्रायमरी स्कूल                     | 998,092               |                     | ४५,१८,००४  | ९,२९,८४६             |
| सेकंडरी स्कूल<br>ट्रेनिग आदि स्कूल |                       | 986                 | , , ,      | ८६,७८९<br>१४,७३२     |
| प्राइवेट स्कूल<br>कालेज            | ३६,३८५<br>१८५         | १९८४<br>१०          | 1 ' ' 1    | <i>७५,७७२</i><br>३६९ |
| कुल                                | १६,६६,१२              | 9८,४४४              | ५३,४६,१४२  | ११,०८,६९८            |
| सबका जोड़                          | 9,64,                 | ,०५६                | ६४,५       | ४,८४०                |

इन १८,५०,५६ विद्यालयों में से ४०,१२४ विद्यालय ऐसे हैं जिनका प्रवंध सरकार, लोकल फंडों या म्युनिसिपल बोडोंके द्वारा होता है; ८८,२५४ विद्यालय ऐसे हैं जिन्हें सरकार, लोकल फंडों या म्यूनिसिपल बोडोंसे सहा-यता मिलती है और ५६,६७२ विद्यालय ऐसे हैं जिन्हें किसी प्रकारकी सर-कारी आदि सहायता विलक्कल नहीं मिलती।

हर्षका सम्वाद है कि भारतसरकार शीघ्र ही प्राइमरी स्कूलोंकी संख्या एक लाख नक्बे हजार कर देनेवाली है। विलले २० वर्षों में शिक्षा-विभागका खर्च चार करोड़से साढ़े ग्यारह करोड़ हो गया है। सन् १९०१-२ में ४,४४,४७० लड़िक्याँ पढ़ती थीं, १९१४-१५ में इनकी संख्या १०,७८,७३१ हो गई

है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी शिक्षा दिनोंदिन बढ़ती जाती है, पर किस हिसाबसे, सो अलग छपे हुए कोष्टक+नम्बर १ में देखिए।

में यह नहीं कहता कि प्तोंक शिक्षासे कुछ लाभ नहीं है, इस थोड़ीसी शिक्षासे भी देशका कुछ न कुछ सुधार अवश्य होगा; पर साथ ही यह वात भी सत्य है कि प्राइमरी, वनीक्यूलर और मिडिलकी शिक्षा ऐसी नहीं होती कि उसको पाये हुए व्यक्तियोंकी गणना शिक्षित-समाजमें की जाय। पर यह शिक्षा भी यहाँके बालक और बालिकाओंको नहीं मिलती। माननीय गोपाल कृष्ण गोखलेका 'प्राइमरी एज्युकेशन बिल' पास न हो सका। कहा गया कि इसका मुख्य कारण खर्चकी कमी हैं। अमेरिकामें राज्यकी ओरसे कालेजोंमें भी शिक्षा मुक्त दी जाती है। दहाँका सिद्धान्त है कि प्रजाको हरतरहकी पूरी शिक्षा देना समाज तथा राज्यका धर्म है। जापानी राजा प्रजा दोनों ही सर्वसाधा-रणकी शिक्षाका पूर्ण उद्योग करते हैं और इँग्लेण्डका क्या पूछना, उस देशमें भी प्रजाको मुक्त शिक्षा देनेका प्रचार है। सभ्य संसारमें केवल भारत ही

सभ्य देशोंकी प्रारम्भिक शिक्षाका ब्योराः—

| देश।                                                                                        | विद्यार्थियोंकी<br>संख्या ।                                  | प्रतिविद्यार्थी<br>खर्च । | आवश्यक<br>आयु ।                           | देशोंकी जनसंख्या। |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| अमेरिका<br>आस्ट्रेलिया<br>स्विटजरलैण्ड<br>संयुक्तराज्य<br>नेटाल<br>जर्मनी<br>६ देशोंका जोड़ | 9,52,00,000<br>W,02,000<br>W,00,000<br>25,000<br>8,23,22,000 | 8                         | \$-98<br>\$-98<br>\$-98<br>\$-98<br>\$-98 |                   |
| भारत                                                                                        | ५४,४७,८५०                                                    | ०.५५                      |                                           | ३१,५०,००,०००      |

<sup>+</sup> Statistical Abstract, British Inlia 1899-1900 to 1903-9 page 180.

एक अभागा देश है जहाँ शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है और प्रारम्मिक शिक्षाको आवश्यक और मुफ्त नहीं किया जाता।

सभ्य संसारकी प्रारंभिक शिक्षाके हिसावसे भारतमें ६ करोड़ विद्यार्थी होने चाहिए थे, पर हैं कुल ५४ लाख । अर्थात् यहाँ साढ़े पाँच करोड़ बालकोंकी शाक्तियोंके विकासके लिए कोई सामान नहीं है ।

१९१४-१९१५ में भारतमें प्रति सैकड़ा ३३°९ लड़के और प्रति सैकड़ा ६'३ लड़कियाँ-जिनकी अवस्था स्कूल जानेकी है-शिक्षा पाती थीं।

अब जुदा जुदा प्रान्तोंकी भी शिक्षाकी दशा देखिए—

सन् १९१२-१३ निम्न लिखित प्रांतोंमें स्कूल जानेवाली उमरके लड़कों भौर लड़िक्योंमेंसे नीचे लिखे हिसाइसे लड़के और लड़िक्याँ शिक्षा पार्ती थीं-

| <b>प्रां</b> त        | लड़के         | ऌड्कियाँ     |
|-----------------------|---------------|--------------|
| मद्रास                | <b>₹</b> ₹.\$ | 6.8          |
| बम्बई                 | ३६.५          | @.8          |
| बंगाल                 | 80.6          | ६.९          |
| बिहार और उड़ीसा       | २६ °०         | <i>š.</i> 8  |
| संयुक्तप्रांत         | 30.8          | 3 .4         |
| पंजाब                 | 39.3          | २.ढ          |
| बरमा                  | 23.6          | 9.0          |
| मध्यप्रदेश और बरार    | <i>३५</i> .८  | ۶.۶          |
| आसाम                  | ३०°८          | ₹ <b>.</b> @ |
| उत्तरपश्चिमसीमात्रांत | 34.8          | 3.8          |
| कुर्ग                 | ३३'६          | 30.8         |

शिक्षाके बारेमें संयुक्त प्रांतकी दशा बहुत ही गई बीती है। श्रीयुत हृद्य-नाथ कुंजरूने हिसाब लगाया है कि यहाँ ८ लड्कोंमें ७ को किसी प्रकारकी शिक्षा नहीं मिलती, और ४०० लड्कियोंमें कुल ५ लड्कियोंको थोड़ी बहुत शिक्षा मिलती है।

इसी शिक्षाकी उन्नति पर; इसी शिक्षाके बल पर आप भारतवर्षके ५००से अधिक मत-भेदोंको मिटाकर एकता फैलाना चाहते हैं, २५३ भिन्न भिन्न भाषा-सें बोल्पनेवाले भारतवासियोंको, एक भाषा बोलना सिखाया चाहते हैं, चीन और जापानकी तरह उनकी २२ मुख्य \* भाषाओं को तोड़ कर एक हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि समस्त भारतमें प्रचलित किया चाहते हैं ! नया ये ही प्राइमरी स्कूलोंके विद्वान् महाभारत, सिकन्दर और शहाबुद्दीनके समयके अन्त- श्रुंद्धोंको रोकेंगे—पाँच हजार वर्षकी पुरानी स्वार्थसाधुताको, हिन्दू मुसमानोंके झगड़ोंको तोड़ेंगे ? ये ही बालक अलूत जातियोंको उठाकर उन्हें छातीसे लगावेंगे ? क्या इन्हीं मिडिल-पास कमजोर खम्भोंके सहारे नव्य भारतकी जातीयता खड़ी हुआ चाहती है ? यही उसकी नीव है ?

आप कहेंगे—नहीं नहीं, यह तो कंकीट और चूना है, चट्टानें और मज-बूत खम्मे तो हाईस्कूलों और यूनिवर्सिटियोंकी खानोंसे निकलते हैं। किन्तु, उनकी दशा (अलग छपे हुए) कोष्टक नम्बर २ में दोखिए, तो ठीक पता चले।

यूनिवर्सिटियोंके प्रेज्युएटों और अण्डरप्रेज्युएटोंकी-अर्थात् जिन्होंने बी. ए. पास किया है और जो कमसे कम एफ. ए. पास हैं-संख्या कोष्टक नं ३ में देखिए।

भारतकी ३१॥ करोड़ जनसंख्यामें केवल १३६ कालेज लड़कों के हैं, पर अमेरिकामें जहाँ जी जनसंख्या केवल ८॥ करोड़ के लगभग है, ४९३ कालेज हैं। यहाँ १९१५ में समस्त भारतमें लड़ाकयों क कुल ११ कालेज थे, पर अमेरिकामें ११३ थे। भारतमें ४०६ स्त्रियाँ कालेजों में पढ़ती हैं, पर वहाँ १६६७ स्त्रियाँ कालेजों में पढ़ाती हैं। अमेरिकामें ४,३४,४८० स्त्रियाँ स्कूलों में पढ़ाती हैं। अमेरिकामें ४,३४,४८० स्त्रियाँ स्कूलों में पढ़ाती काम करती हैं। यहाँ ९,९६,३४१ स्त्रियां लिख पढ़ सकती हैं। सो भी क्या १ क, ख, या अलिफ, बे, ) और बाकी १४,२९,७६,७५९ सर्वथा मूर्खी और अनपड़ हैं। †

भारतमें माननीय गोपाल कृष्ण गोखलेका एलीमेण्ट्री एजुकेशनका बिल, खर्चकी कमीसे पास न हो सका, स्कूलोंमें फीस दूनी हो गई, पर अमेरिकाके

<sup>\*</sup> भारतकी मुख्य २२ भाषायें:—आसामी, वंगाली, हिंदी, उड़िया, कन-डी, सिन्धी, संस्कृत, बरमी, उर्दू, फारसी, गुजराती, मराठी, कारीन, पोकारीन, सगाउ कारीन, तामिल, तेलगू, मलयालम, अरविक, मुडिया, खासी और गुरुमुखी।

<sup>†</sup> १९०१ की मर्डुमशुमारीके अनुसार भारतवर्षमें लिखे पढ़े लोगोंका और अपढ़ोंका यह हिसाब था—

सारे सरकारी और प्राइवेट स्कूडोंमें बिना फीस शिक्षा देनेका सरकारी कानून है और बिना फीसके शिक्षा दी जाती है।

भारतवर्षमें १९१० ईस्वीमें प्रकाशित होनेवाले दैनिक, साप्ताहिक, अर्थ-साप्ताहिक, और मासिकपत्रोंकी संख्या १,६३३ थी। अमेरिकामें केवल दैनि-कपत्रोंकी संख्या २,३४९ है। वहाँ १५,९८३ साप्ताहिक, ५५४ अर्थ साप्ताहिक, और: २२,७३० मासिक पत्र निकलते हैं। जरा विचार तो कीजिए, कहाँ, १,६३३ और कहाँ ४१,६१६। भारतवर्ष और अमेरिकाकी आवादीके हिसा-बसे यहाँ डेढ़ हजार पत्रोंके बदले डेढ़ लाख पत्र होने चाहिए थे?

माननीय पण्डित मदनमोहन मालवीयने अपने एक न्याख्यानमें कहा था कि-" भारतके पाँच दिश्वविद्यालयों में २८,००० विद्यार्थी हैं, और अमेरि-कामें २४,००० प्रोफेसर हैं!"

भारत एक लाखमले एक पुरुष उच्चशिक्षा पाता है और दस लाख पुरू चोंमेंसे एकको विज्ञान ( सायन्स ) की शिक्षा दी जा रही है।\*

अमेरिका और जर्मनीके छोटे छोटे छड़के यहाँके विद्वान् विज्ञानियोंसे अधिक साइन्स जानते हैं और साइन्सके नये नये आविष्कार करते हैं। †

लन्दनके ' ब्रिटिश म्यूजियम ' नामक पुस्तकालयमें ४० लाख पुस्तकें हैं और उसमें हर साल ५० हजार नई पुस्तकें बढ़ाई जाती हैं। पुस्तकोंकी आलमारियाँ यदि एक कतारमें रख दी जायं तो उनकी वह लाइन ४६ मील लम्बी होगी! अर्थात् सब पुस्तकोंको यदि आप देखना चाहें तो आपको ४६ मील चलना होगा!

| -                                      |      | जो लिख पढ़ सकते थे। | जो बिलकुल लिख पढ़ नहीं सकते थे। |
|----------------------------------------|------|---------------------|---------------------------------|
| ************************************** | मर्द | 9,४६,९०,०८०         | १३,४७,५० ०२६                    |
|                                        | औरत  | ६,९६,३४१            | १४,२९,७६,४५९                    |
|                                        | जोह  | 9,५६,८६,४२१         | २७,७७,२८,४८५                    |

<sup>\*</sup> Professor P. C. Ray, D. Sc., scientist of the worldwide fame.

<sup>†</sup> Professor M. C. Sinha, M. Sc., famous scholar of Japan, America and Germany.

भारतकी आबादी रूसको छोड़कर सारे योरपके बराबर है। जिस आबा-दीमें यहाँ ९ दिश्विवद्यालय × हैं, उसी आबादीमें वहां ७६ हैं। देखिए:—

| देश।                | जनसंख्या। | विश्वविद्यालय । |
|---------------------|-----------|-----------------|
| इँग्लेण्ड ( U. K. ) | ১৭০ ভাৰ   | 36              |
| अमेरिका             | 646 ,,    | 328             |
| क्रांस              | ३९० ,,    | 3 03            |
| जर्मनी              | ६४५ ,,    | २२              |
| इटली                | ३२० ,,    | 23              |

पाँचों सभ्य देशोंकी जनसंख्या २६३३ लाख और विश्वविद्यालय २१० अकेले भारतकी जनसंख्या ३१५० लाख और विश्वविद्यालय कुल ६

शिक्षाका आभिप्राय केवल मानसिक शाक्तियों ो ही विकसित करना नहीं है। मानसिक शक्तियों क साथ साथ शारीरिक शाक्तियों का बल, आयु, आरोग्य आदिका बढ़ाना भी परमावद्यक है। सो इसके विषयमें माननीय डाक्टर राय—तो २३ वर्ष तक प्रीसेडेन्सी कालेजमें साइन्सके प्रोफेसर रह चुके हैं, और जिन्होंने नवयुवकों की दशा पर गरावर ध्यान रवता है—कहते हैं कि—" यहाँ प्रति सैकड़ा ५० लड़कों को बदहनमी आर भूख न लगनेकी शिका-यत रहती है और प्रति सेकड़ा २५ की तन्दुहस्ती मलेरिया ज्वरसे खराब हो जाती है।" \*

उनकी रायमें विद्यार्थियोंकी इस शोचनीय दशाके मुख्य कारण ये हैं—एक तो मेस—जिनमें वे खाते हैं,-टीक आर उपयोगी खाना नहीं दे सकते। उन्हें कम और बुरी िजा मिळती है। दूमरे छोटा कमरा, जिसमें छात्रोंको एक साथ रहना पड़ता हे, तीसरे बुरी जगह पर मकानोंका होना, और चाथे बहुत ज्यादा दिमागी मेहनत।

यह तो विद्यार्थियों के स्थास्थ्यका बुरा हाल हुआ, अब लीडरों की शोचनीय कहानी † और सुन लीजिए:--

<sup>×</sup> बरमा, और मध्यप्रदेशके नाम अभो विख्वविद्यालयोंकी गणनामें नहीं आ सकते, इसके लिए अभी कुछ समय चाहिए।

<sup>\*</sup> The Indian Raview, January 1913

<sup>†</sup> Prof. D.C. Ray, D. Sc.

| १-जगत्प्रसिद्ध व्याख्याता श्रीयुत स्वामी विवेकानन्द, | मृत्यु | अवस्था | ३९ वर्ष |
|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| २-श्रीयुत जस्टिस द्वारकानाथ मित्र                    | ,,     | 79     | ३९ ,,   |
| ३-श्रीयुत दीनबन्धु मित्र प्रसिद्ध उपन्यासलेखक        | ,,     | ,,     | 85 "    |
| ४-श्रीयुत केशवचन्द्रसेन                              | "      | 33     | 86 "    |
| ५-श्रीयुत किस्टोदास पाल                              | 93     | ,,     | 88 "    |
| ६-श्रीयुत ऋष्णस्वामी ऐयर                             | ,,     | 33     | 89 ,,   |
| ७-श्रीयुत जस्टिस तैलंग                               | ,,     | 33     | 86 "    |
| ८-श्रीयुत गोपाल कृष्ण गोखले                          | "      | "      | 86 "    |
|                                                      |        |        |         |

कैसी हृद्यवेधक दशा है ! अब दूसरी ओर नजर उठाइए।

डारिवनने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'Origin of Species' को ५२ वर्षकी उमरमें लिखा था। गोयथने अपनी सब पुस्तकोंसे अच्छी और प्रसिद्ध पुस्तक 'Panof' को ६० वर्षकी उमरमें लिखा था। लाई केविवन साइन्सका रिसर्च (खोज) ७८ वर्षकी अवस्थातक करते रहे। सर विलियम कुक्सकी आयु ८० वर्षकी है और वे अब तक युवा पुरुषके समान काम कर रहे हैं। अमेरिकाके प्रसिद्ध आविष्कारक पुडिसन साहब जिन्होंने फोनोप्राफ, टेली-फोन, बिजलीकी रोशनी तथा और बहुतसी चीजोंका आविष्कार किया है और जिनकी आयु इस समय ६७ वर्षकी है—प्रण करके कहते हैं कि में २०० वर्ष जीवित रहूँगा। जितना काम वे ३० वर्षकी अवस्थामें कर सकते थे, अब ६७ वर्षकी अवस्थामें उससे दूना करते हैं!

हमारे लीडरोंकी तन्दुरुस्ती ४० वर्षकी उमरमें ही बिगड़ जाती है, उनका शरीर सुखकर लकड़ी हो जाता है।

डाक्टर महाशय चिछा उठते हैं और न्याकुलतासे कहते हैं कि " देशकी दशा अत्यन्त बिगड़ी जा रही है; हमारा दुर्भाग्य जोर पकड़ता जाता है। यदि कुछ सुधार न हुआ तो वह दिन द्र नहीं है जब चीन और जापानके विद्यार्थी पृथ्वीसे लुस हुई हिन्दू जातिके ग्रंथादिकोंको इकटा करनेके लिए हिन्दुस्तानमें आवेंगे और वे ग्रन्थ उनके—चीनजापानियोंके—विद्यालयोंमें पढ़ाये जायँगे और संसारसे उठ जानेवाली हिन्दूजातिका यही एक मात्र अंतिम स्मारक रह जायगा।"

## दूसरे खण्डका सारांश।

देवी कारण । हम देखते हैं कि जनसंख्या अवश्यमेव उसी संख्या तक परिमित रहती है जिस संख्या तकके भोजनके लिए अन्न मिल सकता है। जनसंख्या अन्नकी वृद्धिके साथ ही साथ बढ़ती है। इसकी (जनसंख्याकी) निःसीम वृद्धिको रोकने और उसे एक नियत संख्याके भीतर रखनेवाले दो प्रधान कारण हैं— एक देवी और दूसरा मानवी। देवी कारण वह है जिससे प्राणी ज्ञान या विवेकरहित पशुओं के समान विषय-वासनाओं के वशीभूत हो सन्तानोत्पत्ति करते जायँ, इस बात पर ध्यान न दें कि जिनको वे उत्पन्न करते हैं उनके आहारका भी उचित प्रबन्ध है या नहीं, और ठीक पशुपक्षि- योंकी तरह उनकी वृद्धि स्थानाभाव तथा आहारके कारण प्रकृतिके कठोर नियमों से कुचल डाली जाय।

भोजनकी सामग्रीके अभावके अतिरिक्त और भी कई कारण जनसंख्याकी नि:सीम वृद्धि रोकनेमें सहायता किया करते हैं। वे कारण बुरे रीति-रिवाज, नरोबाजी और न्यभिचार आदि हैं। इन सब कारणोंसे मनुष्यका शरीर धीरे धीरे निर्वल होकर बहुत जल्द मौतके पंजेमें फँस जाता है।

जनसंख्याकी निःसीम वृद्धिको रोकनेवाले प्रधान कारण हैं;—युद्ध, द्रिर-द्रता, अकाल, रोग और मृत्यु, कुरीतियाँ, दुराचार या व्यभिचार और नशे-बाजी आदि ।

युद्ध । मनुष्यों में लड़नेका स्वाभाविक गुण या अवगुण है । जीवनरक्षाके लिए उसे दूसरों से युद्ध करना पड़ता है । सबल जातियाँ, निर्वल जातियों का आधिकार द्वाना, उनका धन, सम्पत्ति, और देश छीनना और कभी कभी उनके देशमें बसकर उन्हें सर्वथा निर्मूल कर देना चाहती हैं । जब किसी देशमें अविद्या आदिके अन्धकारसे स्वार्थ और फूट जोर पकड़ती है, तब ईषा और द्वेषसे वहाँ के निवासियों में ही आपसमें लड़ाई होने लगती है और विदेशी जातियों को, सहजहीं में विजय प्राप्त हो जाती है, और धीरे धीरे उनका (देशवासियों का) सर्वनाश हो जाता है। राजनीतिमें मित्रता आदि कोई सद्धण नहीं हैं। अपने राष्ट्रकी स्वार्थसिद्धि ही इस नीतिका मुख्य उद्देश है। संसारके प्रत्येक काल और देशमें 'जिसकी लाठी उसकी मैंस' की बात सिद्ध

होती आई है। इससे समय समय पर छोटे बड़े युद्ध हुआ ही करते हैं और प्रकृति, युद्धद्वारा अत्यन्त बढ़ी हुई जनसंख्याका संहार करती है।

दरिद्रता। भारत अन्य देशोंके सम्मुख घोर दरिद्र है। इस विषयों संसारके किसी सभ्य देशकी तुलना इस देशसे नहीं की जा सकती। भारत-वासियोंकी पुरतेनी जायदादका मूल्य प्रति जन १४८) और इँग्लैण्डवालोंका अँका जाता है। आस्ट्रेलिया और भारतके पशुधनकी तुंलना कर-नेसे भारतमें २५३ करोड़ या ढाई अरब पशु कम हैं। भारतवासियोंकी वार्षिक आय एक पौण्ड या १५ रुपयेसे कम है; और स्काटलैण्डवालोंकी ६७५), अमेरिकावालोंकी ५८५), फ्रांसकी ४०५) और जर्मनीवालोंकी ३३०) है। भारतवासियोंकी दैनिक आमद्नीकी औसत प्रति जन प्रति दिन दो पैसा पड़ती है। भारतके लगभग आधे काइतकार पेटभर अन्न नहीं पाते। यहाँ कई करोड़ जन भूखों मरते हैं। दिरद्रताके कारण भारतमें शिक्षाका ठीक प्रबन्ध नहीं हो सकता। धनके अभावसे यहाँ स्कूल नहीं खोले जा सकते । जिस जनसंख्यामें यहाँ कुछ ९ विश्वविद्यालय हैं, उसी जनसंख्यामें अन्य देशों में २१० विश्वविद्यालय हैं। यहाँ एक लाखमें एक जनको उच्च शिक्षा, और दस लाखमें एक जनको विज्ञानकी शिक्षा मिल रही है। भारतके साढ़े ३१ करोड्में कुळ १८५ लाख जन लिख पढ़ सकते हैं, बाकी ३९ करोड़ ९५ लाख भारतवासी सर्वथा अनपढ़ हैं। भारतके कुल बड़े बड़े पर्ती पर गोरे नियुक्त हैं। भारतवासियोंको वेतन इतना कम मिलता है कि वे किसी तरह अपने कुटुम्बका पालन नहीं कर सकते और नाना प्रकारके दु:ख सहकर अकालमृत्युके मास बनते और अनाथ और विधवाओंकी संख्यामें अधिकता करते हैं। भारतके काइतकार और मजदूरोंकी जाँच करनेसे पता चलता है कि वे घोर दिरद्गताका दुःख भोग रहे हैं। उन्हें पेट भर अन्न नहीं मिलता। उनकी सालाना आमदनीकी औसतसे जेलके कैदियों के खिलानेमें अधिक व्यय होता है। अन्य देशों में काम करनेके लिए आदमी नहीं मिलते, और भारतमें बेगार यानी मुफ्तमें काम करनेवाले मिलते हैं। यहाँ ५६ लाख भीख माँगनेवाले हैं। भारतका कुल जल और स्थलका वाणिउय, कुल उप-योगी उद्योग और धन्धे, कुल न्यापार और शिल्प-कौशल विदेशियोंके हाथ जा चुका और चला जा रहा है। यहाँका न्यापार विदेशियोंके मूल-धनसे होता है जिसका नका विदेश जाता है। भारतमें दिनोंदिन दरिद्वता बढ़ती, जा रही है। यहाँ अधिक सन्तानोत्पत्ति करना पूर्वोक्त विपत्तियों में अधिकता करनी है, जिनका निश्चित परिणाम भारतका पूर्ण क्षय और विनाश है। प्रकृति, दरि-द्धताद्वारा जनसंख्याका अधिक बढ़ाव बढ़ी ही निर्दयतासे रोकती है।

अकाल । अकालों के पड़नेका प्रत्यक्ष कारण पानीका न बरसना जान पड़-ता है, पर सच्चा कारण भारतकी द्रिद्धता है। इतिहासके पण्डित बतलाते हैं कि भारतमें पहले बहुत कम अकाल पड़ा करते थे; पर अब तो इनकी भरमार हो गई है। आमदनी नहीं बढ़ रही है और आबादी बढ़ती जा रही है, इससें जहाँ जरा पानीमें हेर फेर हुआ कि तुरत घोर अकाल पड़ा और प्रकृतिने भयं-कररूपसे जनसंख्याका संहार करना प्रारंभ किया। १० वर्षमें १९० लाख ( एक करोड ९० लाख ! ) भारतवासी कालके ग्रास बने हैं।

रोग और मृत्यु । संसारके प्रत्येक देश और कालमें भिन्न भिन्न आयुके मनुष्य रहे हैं। मनुष्यकी आयुका ठीक ठीक निर्णय नहीं किया जा सकता। उचित आहार और विहारसे मनुष्यकी आयु सदा बढ्ती, और विरुद्ध आहार-विहारसे घटती है। भारतमें सान्विक आहार, ग्रुद्ध वायु, पावित्र जल, और पुण्यमय जीवन व्यतीत करनेका अभाव है। इसीसे इस अभागे देशमें लोगोंकी आयुकी औसत दिनोंदिन घटती जा रही है: और मृत्युकी संख्या बढ़ रही है। भारतकी जनसंख्या अत्यन्त अधिक ही नहीं वरन् अत्यन्त घनी भी है। यहाँ, साफ और हवादार मकानोंका अभाव है। काशी और कलकत्ताः आदिके अनेक मकानोंकी देखभाल करनेसे बड़ी बुरी अवस्था दिखाई देती है। गाँवोंके मकान भी बड़े बुरे ढंगके होते हैं: ख्रियाँ और बच्चे ऐसे ही बुरे मकानों में रात दिन आयुपर्यन्त बन्द रहते हैं। इससे भारतमें ख्रियाँ और बच्चे अत्यन्त अधिक मरते हैं। भारतमें व्यभिचारकी अधिकता होती जाती है। कुरीतियोंसे, विधवाओंकी अधिकतासे, मूर्खतासे, और भाग्यको दोषी ठहराने आदिसे, वेश्यायें बढ़ रही हैं। भारतसे वीर्यरक्षा और ब्रह्मचर्यकी महिमा लोप हो गई है। यहाँ नशेवाजी और जुर्म बढ़ रहे हैं। भारतवासियोंका आच-रण नष्टभ्रष्ट हो गया है। इससे, भारतवासियोंकी आयुकी औसत अन्य देशवा-लोंसे आधी रह गई है, और भारतमें मृत्युसंख्या, सारे संसारसे अत्यन्त अधिक होने लगी है।

विवाहकी अधोगित । संसारके किसी देश या जातिमें विवाहसंस्कारका ऐसा सुन्दर, गम्भीर और उत्तम आदर्श नहीं मिलता जैसा भारतके वैदिक

ध्रन्थों में मिलता है। इतिहाससे पता चलता है कि वैदिक कालमें श्वियों के अधिकार पुरुषों के बरावर थे। वे उच्च शिक्षा पाती थीं; उनके पुरुषों की तरह उत्तमोत्तम संस्कार होते थे; वे यज्ञों में भाग लेती थीं, वेदमन्त्र उच्चारण करके के की कौन कहे वे वेदों की ऋचायें तक रचती थीं। विवाह करने और अपने पातिके चुनने आदिका उन्हें पूर्ण अधिकार था।

पौराणिक समयसे स्त्रियोंकी और विवाहसंस्कारकी अधोगति आरम्भ हुई। श्चियोंका अधिकार छीना जाने लगा । वे विद्यासे विद्यात रक्ती जाने लगीं और भूदा कहाने लगीं। वैदिक समयकी २४,२१ और १९ वर्षकी विवाहकी आव १२.१० और शेषमें ६ वर्ष और कुछ महीनोंकी आयुमें बदल दी गई। वेद और ईश्वरीय आज्ञाके विरुद्ध मनमानी स्मृतियाँ गढी गईं, जिनसे बालविवा-हकी कप्रथा भारतमें चल निकली। भारतकी उष्णता या गरम आबोहवासे यहाँ लडकियाँ जल्द सयानी नहीं हो जातीं। भूमण्डलके अत्यन्त रण्डे देशीं है भी बरे रीति-रवाजों और बालविवाहसे लड़िक्याँ जल्द सयानी हो जाती हैं-८ वर्षकी लड़िकयाँ रजस्वला हुई हैं और १० वर्षकी लड़िक्योंको बच्चा पैता हुआ है। प्रकृतिने भूमण्डलके सब देशों के लिए एक ही नियम रक्ला है। जिस आयुमें लड्कियाँ भारतमें सयानी होती हैं उसी आयुमें इँग्लैण्ड और अमेरि-कामें भी होती हैं। बालविवाहसे भारत नष्ट होता जा रहा है। यहाँ बिना किसी विचारके सब लोग आँख बंद करके विवाह करने और सन्तानोत्पिक करनेसे बाज नहीं आते । भारतमें विवाहित पुरुषोंकी संख्या, अन्य देशवा-लोंकी संख्यासे अधिक है। यहाँपर जिस तरह सारे संसारसे अधिक बच्चे पैदा होते हैं उसी तरह सारे संसारसे अधिक मरते भी हैं। भारतवर्षमें भूम-ण्डलके सब प्रधान देशोंसे जन्म और मृत्युकी संख्या अत्यन्त अधिक है। अर्थात् यहाँ लोग संतान अधिक पैदा करते हैं, पर उसके पालन-पोषणका उचित अबन्ध नहीं कर सकते। इससे, यहाँ प्रकृतिको हाथ फटकार कर अधम रीतिसे जनसंख्याका संहार करनेका अवसर मिलता है।

पिछले दो खण्डोंमें हम प्रकृतिका एक विलक्षण नियम देखते हैं। वह यह कि सृष्टिकी उत्पत्तिशक्ति सीमारहित है। यद्यपि प्राणियोंको अपने पूर्ण बलसे अपनी संख्या बढ़ानेका अवसर नहीं मिलता, तो भी इतना अवसर अवस्थ मिल जाता है कि वे खोराकसे अधिक बढ़ जाते हैं, और तब प्रकृति अधम रीतिसे उस बढ़ी हुई संख्याका संहार करती है। प्रकृतिकी यह विलक्षण चाल

है कि वह प्राणियोंको अत्यन्त अधिकतासे जन्म छेनेका अवसर केवल इस लिए देती है कि शीघ्र ही भूख, प्यास या स्थान आदिके अभावसे उनका सर्वनाश हो जाय। एक क्षणमें वह करोड़ोंको जीवन प्रदान करके दूसरे ही क्षणमें निष्ठुरतासे छीन छेती है। जहाँ प्रकृतिको एक व्यक्तिकी आवश्यकता होती है, वहाँ वह एक अरब पैदा करती है। उनमेंसे एकको अपनी आवश्यकता-जुसार जुनकर बचाती, और बाकी लाखों, करोड़ोंको तड़प-तड़पकर मर जानेके लिए छोड़ देती है।

मकृति, अपने ढंग पर तो इस तरह प्राणियोंका अधिक बढ़ाव रोकती है। अब देखना यह है कि इस विलक्षण नियमसे बचनेका भी कोई रास्ता है, या नहीं। कोई तरकीब ऐसी भी है कि जिससे इस भयंकर नियमसे उद्धार हो सके। लेखके आरम्भमें जन-संख्या रोकनेके दो तरीके अधम और उत्तम बतखाये गये हैं। अधम रीति तो हम दिखा चुके, अब उत्तम रीतिसे कैसे जन-संख्या एक सकती है और कैसे इस प्राणवातक अधम रीतिसे खुटकारा मिल सकता है, सो आगेके खण्डमें दिखाया जायगा।



# तीसरा खण्ड।

Believe not because some old manuscripts are producced, believe not because it is your national belief, because you have been made to believe from your childhood; but reason it all out, and after you have analysed it, then if you find that it will do good to one and all, believe it; live up to it, and help others to live up to it.

—Buddha.

### पहला पारिच्छेद ।

#### 

### मानवी कारण द्वारा जनसंख्याकी असीम वृद्धिमें रुकावट ।

~ფტ∙ტ⊹გ.

'The growth of numbers among animals is governed by present conditions; among man it is affected by traditions of the past and forecasts of the future.'

—Marshall.

कि मनुष्यों में पशुओं के समान स्थूल बुद्धिके अतिरिक्त ज्ञानशिक्त भी हैं। वनस्पतियों और पशुओं में, मनुष्यकी तरह, अच्छे और बुरेका ज्ञान या विषेक नहीं। उनमें एक प्रकारकी स्थूल बुद्धि होती है। उसीकी प्रेरणासे वे अपने समूह या दल बढ़ाते चले जाते हैं। वे इस बातसे कभी नहीं हिचकते कि जिनको वे उत्पन्न करते हैं उनके आहारका क्या प्रवन्ध है। वे वर्तमान-कालकी भावश्यकता पूरी करना जानते हैं। उन्हें भूत या भविष्यत्कालकी आपत्ति विपत्तिसे कोई मतलब नहीं। आवश्यकतानुसार स्वच्छन्दतासे अपना वर्ग बढ़ानेको शाक्तिसे वे काम लेंगे; अंतमें, स्थानाभाव तथा आहाराभावके कारण अकृति उनकी वृद्धिका चाहे कुचल भले ही डाले।

पर मकुष्य जब स्थूल पशु-बुद्धिके वशीभृत होकर अपना वर्ग बढ़ाने लगता है तब ज्ञान-शक्ति उससे पूछती है कि जिनको वह उत्पन्न करेगा उनके भरण-पोषणका भी उसने कुछ प्रबन्ध किया है या नहीं। विवेक-शक्ति भावी शुभ या अशुभ, अच्छे या बुरे परिणामको सामने रख देती है और उससे वाद्वि-वाद करने लगती है कि विवाह करनेसे समाजमें उसे किसी तरहका अनादर तो न सहना पड़ेगा। वह अपनी स्थिति पर विचार करता है कि उसके पास कितनी पूँजी है, उसकी आमदनी क्या है या आगे कितनी होगी; जितना अन वह आजकाल अपने आरामके लिए केवल अपने शरीर पर खर्च करता है,

विवाह होने पर या सन्तान उत्पन्न होने पर वही धन औरों में बँट तो नहीं जायगा जिससे उसे, आश्रित कुडुम्बको या भावी सन्तानको कष्ट उठाना पहे। रोटी कमानेके लिए उसे इतनी मेहनत तो न करनी पड़ेगी जिसे वह सह र सके और अन्तको उसे रोगमसित होना पड़े। वह अपनी स्त्री तथा भावी सन्तानको जार उठाने योग्य है या नहीं और अपनी सन्तानको शिक्षा आदिका प्रबन्ध ठीक तरह पर कर सकेगा या नहीं—ये सब, और इनके समान और अनेक विचार संसारमात्रके सभ्य स्त्री-पुरुषोंको पवित्र भावसे अविवाहित रहने अथवा विवाह हो जाने पर भी सन्तानो त्पत्तिको एक नियमित सीमाके भीतर रखनेके लिए संकेत करते हैं।

ज्ञान-शक्तिके इस संकेतकी ओर पूर्ण ध्यान देकर विवाह करना और उतनी ही सन्तान उत्पन्न करना—जितनी कि सर्वथा आरोग्य, योग्य, सुशिक्षित तथा निजकुदुम्ब, जाति और देशके कल्याणकी कारण बनाई जा सके—मानवी कारणद्वारा जनसंख्याकी असीम बाढ़ रुकना कहलाता है। इसी विवेक-शक्तिके संकेत पर न्यून या अधिक संख्यामें सन्तानवृद्धि करनेकी उत्तम रीतिको रेस्ट्रिक्टव (Restrictive) या प्रुडेन्सल (Prudential) चेक कहते हैं।



### दूसरा परिच्छेद ।



## वृक्ष और पशु-जगत्।

'Animals, at any rate, know nothing of the prevention of conception, that is a privilege of human species.'

-Bradlaugh.

ज्यों पश्चिमीय सभ्यता आगे बढ़ रही है, विद्या और विज्ञानमें जितनी ही तरक्की होती जाती है, उतनी ही हमारे पूज्य पूर्वजोंकी बातें सस्य और अटल प्रमाणित होती जा रही हैं। हमारे यहाँ लोग वनस्पतियोंको चैतन्य-जगतके अंतर्गत मानते हैं। जगत्यसिद्ध वैज्ञानिक डाक्टर जगदीशचंद्र बोसकी बीस वर्षकी निरंतरकी खोज और परिश्रमशीलताने संसारको स्पष्ट रूपसे दिखा दिया कि वृक्ष भी पशुओंकी तरह हर तरहके आन्तरिक अवयव रखते हैं। पशुओंकी तरह वृक्षोंमें भी नर्वस सिस्टम ( Nervous system ) या नसें मौजूद हैं और उनमें अनुभवशाक्ति भी पाई जाती है।

जैसे पशुओं के साथ बुरा बर्ताव करनेसे उन्हें कष्ट होता है, ठीक उसी तरह वृक्षों को भी कुन्यवहारसे दु:ख होता है। वृक्षों में भय उत्पन्न किया जा सकता है, वे नरोमें मतवाले बनाये जा सकते हैं और उन्हें विष देकर मारा जा सकता है। यह हमारी अज्ञानता है कि बिना सोचे समझे, बिना किसी खास कारण या आवश्यताके भी, हम निष्ठुरतासे उनकी डालियाँ काटते, उनके फल और फूलोंको नोच कर नाहक मरोड़कर फेंक देते हैं और एक एक फलके लिए उन पर अनेक ईंट और पत्थर मारते हैं।

संसारके समस्त चैतन्य पदार्थोंमें देखा जाता है कि प्रत्येक जीव अपनी जाति या श्रेणी बढ़ानेका तथा कायम रखनेका यथाशाक्ति उद्योग और प्रयत्न करता है। पश्च-जगतमें इसके उदाहरण प्रति दिन देखे जाते हैं। पश्ची किस सावधानीसे घोंसले बनाते, नियमित कालतक अपने अण्डोंपर बैठते, और फिर जी जानसे बच्चोंकी देखभाल करते हैं। वे न जाने कहाँ कहाँसे. हुँदुकर

बच्चोंके लिए आहार लाते हैं और जब तक बच्चे स्वयं अपनी रक्षा करने वोग्य नहीं होजाते, उनके साथ साथ रहते हैं। मुर्गी एक छोटीसी चिड़िया है जो अनेक अण्डे देती है। वह अपने अण्डों पर तीन सप्ताह तक लगाता बैठती है और जबतक कि बच्चे नहीं निकल आते किसीको उनके पास फर्क कने नहीं देती। दर्जनके दर्जन बच्चोंको अपने परोंके साथे तले रखती है, हर तरह उनकी रक्षा करती है, कीड़े मकोड़े खोदनेका उन्हें अभ्यास कराती है और जबतक वे स्वयं अपना गुजारा करनेके योग्य नहीं बन जाते, तबतक वह बराबर उनके साथ रहती है। उन्हें योग्य बनाकर छोड़ देती है और फिर संतानवृद्धिके कार्यमें लिस हो जाती है।

वृक्ष-जगत् भी संतान-वृद्धिमें नहीं चूकता । पशुओं की तरह वह भी अपनी जाति बढ़ाने और कायम रखनेका यत्न किया करता है । जिस तरह पशुओं में नर-मादाके संयोगसे वीर्थ्य और रजःकण मिळनेसे संतानोपत्ति होती है, ठीक यही नियम वृक्षों में भी जारी है। वृक्षों में संतानोत्पत्तिका अङ्ग डालियों की प्रत्येक शिखामें होता है । इसे पुष्प कहते हैं । प्रत्येक पुष्पमें नर और मादा दोनों के अवयव नहीं होते । कोई पुष्प नर होता है, और कोई मादा । वृक्षों में गर्म स्थिति-काल, जब उनमें पुष्प आते हैं तब प्रारम्भ होता है ।

उस समयसे छेकर फल लगने तथा फल पकने के समयतक प्रकृतिकी अद्भुत लीला देखनेमें आती है। पुष्पकी महकसे और मनोहर रंगसे मुग्ध होकर मधु-मक्खी, कीट-पतंग, या रिसक पक्षी पुष्पों पर इधरसे उधर फुदुकते फिरते हैं। उनकी टाँगों या चोंचों में फँस कर वीटर्यकण, रजःकणों में जा मिलते हैं। मधु-मक्खी या भौरे तो यह समझ रहे हैं कि वे पुष्पोंका रस ले रहे हैं, और उधर प्रकृति उनसे वृक्षोंकी दलाली करा रही है! वायुको भी वनस्पित-योंकी इस प्रकारकी सेवा करनी पडती है।

कभी कभी यह भी देखा जाता है कि एक ही वृक्षके पुष्पों में दोनों प्रका-रके अवयव होते हैं। इन दोनों अवयवयों के होते हुए भी प्रकृति, इस विचा-रसे कि एक ही कुटुम्बमें विवाह और गर्भाधान संस्कार होनेसे संतान निर्वस्त हो जायगी, कीट पतंग और पिक्षयों द्वारा दूरस्थ वृक्षों से संयोग होनेका उपाय करा देती है। छोटे छोटे जंतु एक वृक्षसे दूसरे वृक्ष पर बैठकर उनका यह कार्य संवार देते हैं—हजारों वृक्ष-स्त्रियाँ नित्य गर्भधारण करके संतानरूप फल या बीज पदा करती हैं। वनस्पतिशास्त्रके पण्डित नर और मादा पुष्पोंको भलीभाँति पहचानते हैं। वे यदि नर-पुष्पोंको नष्ट कर दें तो मादा-पुष्पोंमें फल न लगें, अर्थात् किसी तरह पर यदि नर और मादा-पुष्पोंके वीर्य्य और रजःकण मिल न पावें, तो फल न लगें। \*

वृक्षोंकी संतानवृद्धिके लिए प्रकृति अनेक उपाय करती है। कई वृक्षोंके फलोंमें बीज नहीं होते, बल्कि पुष्पोंहीमें वीज होते हैं। मनुष्य सुगंधिके लोभसे इन पुष्पोंको तोड़ लेते हैं और जान अथवा अनजानमें उनको इधर उधर बस्तेर देते हैं। मानों पुष्प अपनी सुगंधिकी दक्षिणा देकर मनुष्यसे अपनी संतानकी वृद्धि कराता है।

जिस तरह पशुओं और मनुष्यों में छुटुम्बके बढ़ने पर दूर दूर जाकर बस-नेकी आदत है वैसे ही बुक्षों में भी है। वे भी अपने बीज दूर दूर भेज देते हैं। पशुओं में परोंद्वारा एक स्थानसे दूसरे स्थानकी यात्रा होती है, पक्षी पंखों के बल सैकड़ों मील उड़ जाते हैं, और मनुष्य, रेलों मोटरों और जहाजों में बैठकर उपनिवेशन करने जाते हैं; किन्तु बुक्षों के पेर या पंख न रहते हुए भी वे एक स्थानसे दूसरे स्थानकी यात्रा करते हैं। बल्कि अनेक वनस्पतियों की सन्तान तो हजारों मीलके फासले पर जा-जाकर उपनिवेशन करती है—' बिनु पग चले सुनै बिनु काना, बिनु कर कर्म करें विधि नाना। ' कुछ बुक्षों के बीज हवाके बोढ़ों पर बैठ कर इधर उधर जा बसते हैं, कुछ बीज पिक्षयों को अपनी मिटा-सकी लालच दिला, उनके पेटमें प्रवेश कर स्थान स्थानमें पड़ा करते हैं और बीठके स्वरूपमें बाहर निकल कर बड़े बड़े बुक्ष बन जाते हैं।

जिन वृक्षोंके वीज बड़े होते हैं और इस कारण जो पिक्षयों या वायुद्वारा महीं छे जाये जा सकते, पर जिन्हें हजारों मील सफर करनेकी इच्छा होती है वे मनुष्यों या बन्दरों आदिसे अपना काम छेते हैं। गुलाब फारससे, तम्बाकू अमेरिकासे और आलू यूरोपसे लाकर भारतमें लगाये गये और अब ये हिमालयसे केप केमोरिन तक हर जगह खूब उगते हैं। कौन नहीं जानता कि काशीके लँगड़ा आम, काबुलके सेव, कन्धारके अनार, काश्मीर और पेशा-वरके अंगूर अपनी मिठासके कारण मनुष्यको लोभसें फँसाकर सारी दुनियामं अपने बीज मेजते हैं। क्या किसी धनी व्यापारीका लड़का रुपयोंके बलसे इनः

<sup>\*</sup> Darwin.

मेवोंकी गुठलियोंसे अधिक यात्रा कर सकता है ? इससे सिद्ध है कि पशु और वृक्ष-जगतमें सन्तानोत्पत्ति, संतानवृद्धि और संतानरक्षाके लिए वे ही गुण विद्यमान हैं जो सर्वोत्तम पशु—' मनुष्य '-जगतमें हैं।

अन्तर केवल यही है कि मनुष्यमें विवेकशक्ति है। वह भूत और भविष्य-कालपर ध्यान देकर अपना ग्रुम अग्रुम विचार कर सकता है और पशु यह नहीं कर सकता। पशु सन्तानवृद्धि करना जानते हैं, पर आवस्यकतानुसार सन्तानोत्पत्तिमें कमीवेशी करना उनकी शाक्तिके बाहर है। मछली लाखों अण्डे दिये जाया करेगी चाहे वे सबके सब बरबाद जाया करें। वरगद और पीपलमें लाखों बीज पैदा होंगे और नष्ट हो जाया करेंगे; पर वे कम बीज पैदा करना न सीख सकेंगे। पशु और वृक्ष दूरद्शितासे कम बच्चे पैदा करनेमें असमर्थ हैं। उनमें यह शक्ति ही नहीं है कि प्रकृतिके देवी कारणद्वारा नष्ट होनेसे अपनी सन्तानकी रक्षा कर सकें। पशु और वृक्ष स्वयं उत्तम रीतिसे लाम नहीं उठा सकते, इसमें वे सर्वथा असमर्थ हैं। उत्तम रीतिसे एक मात्र सर्वोत्तम पशु ' मनुष्य ' ही लाम उठा सकता है।



# तीसरा परिच्छेद । अ स्सि मनुष्य-जगत् ।



#### जनसंख्याका इतिहास ।

'The problems of population are older than civilization.'

—Adam Smith.

जन-संख्याके विषय पर विचार करना कोई नई वात नहीं है। प्रत्येक देश और कालके विचारवान् पुरुपोंका ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है। सभ्य-जगतका इतिहास इसका साक्षी है। समय समय पर सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक नेता, आवश्यकतानुसार जनसंख्या बढ़ाने या घटा-नेका आदेश जनसाधारणको देते आये हैं।

प्राचीन ग्रीसमें, उपानिवेशन तथा कृषि और व्यापारसम्बन्धी सुभीता होनेसे जनसंख्याकी वृद्धि होना स्वाभाविक था, पर निःसीम वृद्धिसे जो आप-त्तियाँ उपस्थित होती हैं उनसे बचना भी असम्भव था। उस कालके नेता-ओंका ध्यान भी इस ओर आकर्षित हुआ। क्रीट, सोलन, फीडन, प्लेटो और अरस्तू आदिको जनसंख्याको सीमाबद्ध करनेकी आवश्यकता जान पड़ी थी।

प्लेटोने स्वतन्त्र राज्योंकी स्वतन्त्र प्रजाके मनुष्योंकी और निवासस्थानोंकी संख्या ५०४० निर्णात की थी। इस संख्यामें कमी और वेशी न होने पावे, इसका प्रवन्ध करना उस राज्यके मजिस्ट्रेटका काम था। पिताको यदि एकसे अधिक पुत्र हों तो वह उन लोगोंको दे डाले जिन्हें पुत्र नहीं हों; और पुत्रीको ब्याहमें दान देकर अपनी संगत्तिका मालिक अपने एक पुत्रको बनावे। इस तरह पिताकी मृत्युके पश्चात् उस घर तथा कुटुम्बमें एक ही पुरुष रह जायगा और स्वतन्त्र प्रजाकी संख्या समान स्थिर रहेगी। \*

राजाज्ञासे खास खास जगहों पर मेळे स्थापित किये जाये। उनमें देशके युवक और युवतियाँ सम्मिलित हों। मजिस्ट्रेटकी आज्ञासे सर्वोत्तम युवकोंका सम्बन्ध

<sup>\*</sup> Republic 459, Laws 773 and elsewhere.

सर्वोत्तम युवतियोंके साथ धार्मिक विधिसे करा दिया जाय । पर विवाहकी संख्याका विचार करना और यह आज्ञा देना कि कितने युवक और युवित योंका सम्बन्ध होगा, मजिस्ट्रेटके अधीन होगा । मजिस्ट्रेट युद्ध, रोग और मृत्युसे क्षीण हुई जनसंख्याकी कमी और वेशीके अनुसार विवाह-सम्बन्धकी संख्या निश्चित करेगा—न बहुत ज्यादा न बहुत कम—जैसी उस समय उस राज्यकी प्रजा-सम्बन्धी आवश्यकता जान पड़ेगी।

प्लेटोने २० वर्षकी अवस्था स्त्रियों के लिए और ३० वर्षकी पुरुषों के लिए विवाहके योग्य टहराई थी। २० से ४० वर्षकी अवस्था तक स्त्रियों को और ३० से ५५ वर्षकी अवस्था तक पुरुषों को सन्तानोत्पत्तिका अधिकार दिया था। इस बीचमें राज्यके लिए कितने पुत्र चाहिए इसकी सूचना मजिस्ट्रेट देता था।

मजिस्ट्रेटके आज्ञाके विरुद्ध विवाह करना, अधिक सन्तानोत्पत्ति करना, निर्धारित आयुके पूर्व या पश्चात् सन्तान उत्पन्न करना राजाज्ञाके विरुद्ध चलना था। ऐसे स्वीपुरुषोंको राजदण्ड दिया जाता था।

मजिस्ट्रेटकी आज्ञानुकूल सर्वोत्तम प्रजाकी सन्तित शहरके बाहर उन दाइ-योंके पास भेज दी जाती थी जो इसी कार्यके लिए नियत थीं और इसके अतिरिक्त मजिस्ट्रेटकी आज्ञाके विरुद्ध विवाह करनेवालोंकी, अयोग्य रोगप्र-सित खीपुरुषोंकी अथवा नियमित संख्यासे आधिक सन्तान उत्पन्न करनेवालोंकी सन्तितिको राज्यके किसी सुनसान जंगलमें गाड़ देनेका नियम बना था!

अरस्तूने विवाहके लिए स्त्रियोंकी आयु १८ और पुरुषोंकी ३७ टहराई थी। स्वभावतः इस बेढव आयुके कारण कितने ही स्त्री और पुरुषोंको लाचार होकर आजन्म अविवाहित रहना पड़ता था। क्योंकि १८ और ३७ की आयुका जोड़ा कम होता है; ऐसोंका मेल कठिन हो जाता है। और यदि कोई स्त्री नियमित संख्यासे अधिक गर्भ धारण करती थी, तो उसका गर्भ (गर्भमें जीव प्रवेश करनेके पूर्व ही) पात करा दिया जाता था। पूर्वोक्त नियमोंसे पता चलता है कि आजसे २३०० वर्ष पूर्व जनसंख्याकी निःसीम वृद्धिकी आपित्त-योंसे बचनेके लिए कैसे किटन नियम बनाये गये थे और इतने दिन पहले भी प्रजीत्पत्तिको सीमाबद्ध किये बिना काम चलना कठिन था।

भर्वाचीन कालका इतिहास भी जनसंख्याके विषयसे खाली नहीं पाया जाता। देखा जाता है कि भीषण युद्ध या घोर अकालके पीछे लोग जनसं- ख्याको बढ़ाने और बहुत दिनोंकी शान्तिके पश्चात् बहुत बढ़ जाने पर उसे घटानेका यस्न किया करते हैं। काली मृत्यु ( Black death ) ने हॅंग्लेण्डकी, आलूके अकाल ( Pctato Famine ) ने आयरलैण्डकी और ३० वर्षव्यापी युद्धने जर्मनीकी जनसंख्या घटाकर आधी कर दी थी।

इस ह्वास या क्षीणताको पूरा करनेमें सैकड़ों वर्ष वीत गये। १८ वीं शता-ब्दीके अन्तमें इंग्लेण्डके नेता पेटी, केरी, वेकफील्ड आदिने वहाँकी जनसं-ख्याको घटी हुई देखकर इस बात पर जोर दिया था कि जनसंख्या खूब बढ़ाई जाय। पेटीका मत था कि "किसी देशकी उन्नति या अवनति उस देशकी' जनसंख्याकी अधिकता या न्यूनता पर निर्भर हे न कि उस देशके उपजाज या उसर होने पर। जिस देशकी जनसंख्या घनी होती है वह देश सुख और सम्पत्तिसे परिपूर्ण रहता है, और जहाँकी जनसंख्या कम होती है वह देश द्रिद और कंगाल होता है।" +

इसी शताब्दीमें जब फ्रांसने सारे संसारको विजय करनेका संकरप किया था, तो इँग्लैण्डमें हलचल मच गई थी। उस समय अधिक सेनाकी आवश्य-कता थी। अतः उस युद्धकालमें लोगोंका यह मत था कि जो पुरुप अधिक स्न्तान उत्पन्न करता है वह धन्य है। महामन्त्री पिटका कथन था कि "जो देशको सन्तानसे पिरपूर्ण करते हैं वे देशके सच्चे ग्रुभाचिन्तक हैं और ऐसे सज्जोंकी सहायता राजा अपने कोपसे करेगा।" १८०६ में इँग्लैण्डमें एक एक्ट पास हुआ कि जिन पुरुषोंको दोसे अधिक सन्तान हो वे टैक्ससे बरी किये जायँ। पर जब नेपोलियन सेण्ट हेलीनामें केंद्र कर लिया गया और युद्धका भय कम हुआ तो पूर्वोंक्त एक्ट खारिज कर दिया गया। अर्थात् दो सन्तान-वाले पिताका कर जो माफ हो गया था वह फिर लगा दिया गया।

<sup>+</sup> Whatever tends to the depopulating of a country tends to the impoverishment of it, and that most nations in the civilized part of the world are more or less rich or poor Proportionately to the paucity or plenty of their people and netto the sterility or fruitfulness of their land.'

—Petty.

<sup>(</sup> यदि पूर्वोक्त सिद्धान्त ही सत्य होता तो भारत और चीन जैसे घनी आबादीवाळे देश भूमण्डलके सारे सभ्य देशोंसे कंगाल न होते।—लेखक।

दे0-94

फ्रांसके राजा चौदहवें छुईने उन सब पुरुषोंको जो २० वर्षकी आयुके पूर्व विवाह कर छेते थे, अथवा उनको जिन्हें १० सन्तित थीं, हर तरहके राजक रसे मुक्त कर दिया था। नेपोल्लियन (पहले) ने नियम बना दिया था कि जिस घरमें ७ बालक हों, उनमेंसे एकके शिक्षण तथा पालन-पोपणका भार वह (नेपोल्लियन) स्वयं उठावेगा। सन् १८८५ और १८९० में फ्रांसमें आधिक सन्तानोध्पत्तिके लिए अनेक नियम बनें। उनमेंसे एक यह था कि प्रत्येक पिताको उसकी सन्तानकी संख्याके अनुसार १-२-३ या ४ वोट देनेका अधिकार प्राप्त होगा।

राजा, कर्मचारी और शक्तिमान् पुरुष युद्धमें विजय प्राप्त करने तथा नाम बढ़ानेके लोभसे जनसाधारणको अधिक सन्तान उत्पन्न करनेके लिए उत्साहित करते थे। पर विचारवान् पुरुष जो सामाजिक प्रश्नों पर मलीमाँति ध्यान देते थे, इस वृद्धिके विरोधी थे। उनका मत था कि जनसंख्याकी अधिक वृद्धिसे चाहे राजाका बल बढ़ जाय पर, जनसाधारणके लिए यह वृद्धि सदैव कृष्ट पहुँचानेवाली होती है, और राजाओंको कोई अधिकार नहीं कि वे अपने नाम और फायदेकी गरजसे प्रजाके सुखकी आहुति दिया करें।

राजा तथा समृद्धिशाली पुरुषोंकी इस जबर्दस्तीका असर फ्रांस पर बहुत भयानक पड़ा। वहाँ विरुद्धमतवालोंका प्रभाव उलटा जोर पकड़ गया औ जनसाधारणमें कम सन्तान उत्पन्न करनेकी ऐसी बलवती चाल चली कि वह उचित सीमाको भी लाँघ गई। ×

मारशलका कथन है कि " यदि उस समयके राजे और शक्तिशाली बढ़े लोग स्वार्थोन्य होकर अपने नामके लिए सर्वसाधारणके हितका बलिदान र करते और यदि वे उस समयके विचारवान् समाजसुधारकों और देशहिताँके तक सज्जनोंकी पुकार सुनते, \* बलात्कारके बदले मनुष्यत्वको जरा भी जगह

<sup>×</sup> अपने समीपवासी देशोंके सन्मुख फ्रांसकी जनसंख्या घटने पर राजनै-तिक तथा सैनिक दृष्टिसे (From the political and military points of view) चाहे जितना शोक प्रकट किया जाय, किन्तु इस बुराईमें भलाईका अंश कहीं अधिक मिश्रित है। सामाजिक तथा आर्थिक दशाकी वृद्धिमें इसने योग दिया है।—Levasseur.

<sup>\*</sup> लोगोंको जनसंख्या बढ़ाने पर कम और जातीय आय बढ़ाने पर अधिक जोर देना चाहिए। क्योंकि अधिक आराम जो अच्छी आमदनीसे मिलता

देते, तो फ्रांसमें जनसंख्या बढ़ानेका उलटा असर इतना जोर न पकड़ता; उस समय खूनकी भयंकर निदयाँ न वह निकलतीं; इँग्लैण्डका पर जो स्वतंत्रताकी ओर वढ़ रहा था, रूक न जाता; और संसारमात्रकी उन्नति कहीं अधिक हुई होती।"

पश्चिमीय पण्डितोंका ध्यान जनसंख्याके विषयकी ओर निरन्तर आकर्षित होता रहा है और समय समय पर उनके गम्भीर विचार प्रकट होते रहे हैं । माल्यसने बड़ी खोज और परिश्रमसे यह सिद्ध किया है कि संसारकी उच्चतिका सबसे बड़ा बाधक कारण जनसंख्याकी निःसीम वृद्धि है। सम्य संसारने इस सिद्धान्तमे अपने सुभीतेके अनुसार फायदा उठाया है और किसी न किसी रूपमें वह अब भी इससे लाभ उठा रहा है। माल्यसके सिद्धान्तके तीन भाग हैं,—

- (१) संसार भरके प्रत्येक देश, काल और जातिमें जिसका इतिहास किसी अंशमें भी प्राप्त हो सकता है यह देखा जाता है कि खानेवाले अधिक और खोराक कम पैदा होती है। किसी न किसी समय खानेवाले हदसे ज्यादा बढ़ जाते हैं और खोराक कम हो जाती है। (यहाँ केवल मनुष्य-जगत् पर विचार कीजिए।)
- (२) जब आबादी बेहद बढ़ जाती है तो उसमें कमी होनेके द्वार हैं— छढ़ाइयोंमें कट मर जाना, अकालोंमें भूखों मरना, तरह तरहकी बीमारियोंसे मरना, बुरे रीति-रिवाजोंके फैल जानेसे कमजोर होकर मरना, वगैरह। और
- (३) जैसी बातें दुनियामें पहले हुई हैं, वैसी ही आगे चलकर हो सकती हैं। भूतकालमें जनसंख्याकी असीम वृद्धिसे जो आपत्तियाँ उपस्थित हुई हैं, भविष्यस्कालमें भी उनके उपस्थित होनेकी सम्भावना है।

माल्यसका पहला सिद्धान्त इस समय तक अखण्डनीय है। इस बीसकें शताब्दीने भी उस पर मतविरोध नहीं प्रकट किया है। \* किन्तु उसके दूसरे

ज्यादा अच्छा है बनिस्वत उस दशाके जब कि आबादी बढ़ जाती है, खर्चकी तंगी होने लगती है और बढ़ी हुई जनसंख्याके जीवन-निर्वाहकी कठिन समस्य? हर समय सामने उपस्थित रहती है। —Quesuey's Protest.

\* भूमण्डलकी लोकसंख्या इस समय लगभग २५० करोड़ है और रेवि-न्स्टीन ( Ravenstein ) साहबके हिसाबसे पृथ्वी पर २८० लाख वर्गमीक श्रीर तीसरे सिद्धान्तके रूपमें कुछ अन्तर आ गया है। रेलों और तेज जहाजों-ने इन आखिरी दो सिद्धान्तोंके ऊपरी रूपमें कुछ अन्तर डाल दिया है-पर सत्यतामें वे ज्योंके त्यों हैं। रेलों और जहाजोंके द्वारा अन्न आदि एक स्थान या देशसे दूसरे स्थान या देशमें ले जानेका सुभीता बहुत बढ़ गया है, और बहुत थोड़े खर्च पर दूर दूर देशों में भेजा जा सकता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि प्रत्येक देशकी जनसंख्याको एक मान्न अपने ही देशकी उपज पर गुजारा नहीं करना पड़ता; एक देशका अन्न दूसरे देशवालोंके भी काम श्राता है।

माल्थसका सिद्धान्त अक्षरशः सत्य प्रमाणित होता है। जनसंख्याकी बेहद बाढ़से जो बुराइयाँ पहले पदा होती थीं बहूी अब भी होती हैं; अन्तर केवल यह पड़ता है कि एक देशकी मुसीवत दूसरे देशको भोगनी पड़ती है—एक देशकी आवादीकी बेहद बाढ़का असर दूसरे देशों पर अप्रत्यक्ष रूपसे पड़ता है। उदाहरणार्थ, जर्मनीकी बढ़ी हुई जनसंख्याकी खपत उस ( जर्मनी ) देशमें नहीं हो सकती; उसे संसारमें अधिक स्थान चाहिए—कृषिके लिए नई भूमि, शिल्पकलाकी निकासीके लिए नये बाजारों पर प्रभुता और प्रजाको उत्तमोत्तम दशामें रखनेके लिए उपनिवेश चाहिए। इसके लिए जर्मनी संसार मात्रको उल्ट पलट देगा—बेल्जियम, रूस और फ्रान्सका सर्वनाश ही क्यों न

खेतीके योग्य उपजाऊ जमीन, और १४० लाख वर्गमील अनउपजाऊ बंजर और ऊसर जमीन है। यदि लोकसंख्याकी दृद्धिकी औसत प्रति सहस्र ८ रख छी जाय (According to the calculations of the British Association) तो २०० वर्षके भीतर ही लोकसंख्या बढ़कर ६०० करोड़ हों जाती है। प्रत्येक उपजाऊ वर्गमील पर २०० मनुष्योंका निर्वाह होगा। यह मान लिया जाय कि २०० वर्षमें खेतीके औजार तथा खाद आदिमें बहुत कुछ सुधार होकर भूमिकी उपज बढ़ेगी, पर भूमिकी उपज बढ़नेसे भी आबादीकी बाढ़ केवल २०० वर्ष तक जारी रह सकेगी। इसके आगे नहीं। अर्थात् यदि पृथ्वी भरकी उपज भूमण्डलके प्रत्येक जनमें बराबर बॉटी जाय—एक दूसरेकी खोराक हृद्य कर जानेवालोंका अन्त हो जाय, तब भी लोगोंको केवल २०० वर्ष तक काफी अन्न मिल सकेगा। २०० वर्षके आगे फिर वही अन्नकी कमी— खुद, अकाल, रोग और मृत्यु।

हो जाय, पर जर्भनी अपनी जनताके विस्तारके लिए दूसरोंका अधिकार हड़प-नैमें तनिक भी संकोच न करेगा । ×

इँग्लैण्डकी जनताका निर्वाह इँग्लैण्डमं न हो सकेगा। वे कैनेडा, न्यूजी-लैण्ड ओर आस्ट्रेलिया आदिमं जा बसेंगे और वहाँके भोलेभाले कमजोर निवासियोंको कठोर नियमोंसे कुचल डालेंगे। माउरीजका \* अस्तित्व उठ जायगा और अँगरेजोंके बच्चे उनके देशमें फूलें फलेंगे। भारतके अन्नसे इँग्लै-ण्डकी बढ़ी हुई आवादीका पालन-पोषण होगा और भारत-संतानका सर्वनाश दुर्भिक्ष आदिसे हुआ करेगा।

सारांश यह कि इस बीसवीं शताब्दीके आविष्कारोंसे सुरक्षित और स्वतन्त्र देशोंकी जनसंख्याकी वाढ़का बुरा असर आत्मरक्षाके उपायोंमें ढीले परतन्त्र या दुर्वल देशों पर पड़ता है। रेलों, तारों ओर जहाजोंने भारतकी स्थितिमें भयंकर परिवर्तन कर डाला है। भारतका जीवन भारी संकटमें फँस गया है। इस समय इस अभागे देश पर अपनी जनताकी निःसीम वृद्धिके भारके अतिरिक्त अन्य देशोंकी आबादीकी वाढ़का भी बुरा असर पड़ रहा है—यह भारतका दुस्सह दुर्भाग्य है!

<sup>×</sup> स्पेनवालों ( Spaniards ) ने हेटी नामक द्वीपको जीतकर उसको अपना उपनिवेश बनाया। थोड़े ही दिनोंमें हेटीके खास निवासियोंकी संख्या घटकर कुल एक चौथाई रह गई! अमेरिकामें वहाँके असली वाश्चिन्दों ( Red Indians ) की संख्या मुश्किलसे २ लाख रह गई है; और औपनिवेशक गोरी जातिवाले ७ करोड़ हो गये हैं। आफ्रिकामें भी यही दश्य दीखता है।

<sup>\*</sup> न्यूजीलैण्ड पासिफिक महासागरका एक द्वीप है। यह अँगरेजोंका उपनि-वेश है। यहाँके प्राचीन निवासियोंको माउरीज कहते हैं। इनकी संख्या बरावर घट रही है। थोड़े ही समयमें इनके अस्तित्वके लोप हो जानेका भय है। माउरीज कुल ४० हजार बच रहे हैं और उनके देशमें अँगरेजोंको संख्या ८ छाख हो गई है!—' A Dying Race' page 4 by U. N. Mukerjee.

# चौथा परिच्छेद ।

# भारतवर्षमें प्रचलित वंश-वृद्धि-धम्मी।

#### and the state of t

'The measure of goodness or badness of an act is almost always its expediency or inexpediency, and that conscience deals with accustomed morality and not with expediency.'

भले या बुरे कार्यका निर्णय सामयिक आवश्यकतासे किया जा सकता है न कि अन्तःकरणके संकेतोंसे। अन्तःकरण आवश्यक कार्य करनेका संकेत नहीं करता, वह केवल प्रचलित धर्म्म या कार्य—जिसे करनेका उसे अभ्यास हो गया है—करनेका इशारा किया करता है। +

जिस समय मारतवर्षने धर्मा, विज्ञान, शिल्प, कला, न्यापार और न्यव-सायमें पूर्णता प्राप्त की थी, जिस समय आर्थ्यावर्तके अगणित योद्धा-श्रोंने अस्त्रशस्त्रके सहस्त्रों आविष्कारोंसे पृथ्वीमरकी जातियों पर प्रभुत्व और चक्रवर्ती राज्य प्राप्त कर लिया था, जिस समय भारतके विमान स्वच्छन्दतासे गगनमण्डलमें उड़ा करते थे और सहस्त्रों भारतीय जहाज फारस, मिश्र, अमे-

+ अन्तःकरण कोई वस्तुविशेष या ईश्वरदत्त शक्ति नहीं है। यह भला बुरा पहचाननेवाली शक्ति इन्द्रियोंद्वारा संगठित ज्ञानसे बनती है। जिस देश, काल, समाज या धम्में मनुष्य उत्पन्न होता है उसी देश, काल, समाज या धम्में मनुष्य उत्पन्न होता है उसी देश, काल, समाज या धम्में की धटनाओं के अनुसार ही उसका अन्तःकरण बनता है। विषय गम्भीर है तो भी आगे के थोड़े शब्दों में बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। मनुष्य इस संसारमें जन्म लेता है तबसे, बल्कि गर्भमें सेही उसकी सूक्ष्म इन्द्रियाँ—नाक, कान, आँख और स्पर्श तंतु आदि—काम करने लगती हैं। आर्घ्य और अँगरेज जाति के बालकों में कोई अन्तर नहीं होता। जन्मके समय रंग, रूप और बनावटको छोड़कर सभी बालक एकसे होते हैं। किन्तु, ज्यों ज्यों वे बढ़ते हैं, और देश, काल, तथा समाज के आचार-विचारों की झाई उनके मस्तिष्क पर पहती है त्यों त्यों उनमें

दिका और यूनानमें जाया करते थे, जिस समय पश्चिमीय गोरी जातियों के पुरस्ते असम्य और कंगाल थे, जिस समय इस महान् जातिको ईसा, मह-ममद, कन्मयूसियस आदि संसारके सारे बड़े बड़े धमों के जन्मदाताओं को जन्म लेने के लिए तयार करना था, उस महाप्रभुत्वके समयमें इस जातिको अधिक संतानकी आवश्यकता थी। इसे सारे मूमंडलमें अपनी सम्यताका प्रचार करना था, युद्ध करना था, व्यापार करना था, और उपनिवेशन करता था। इन महान् कार्योकी पूर्तिके लिए अधिक संतानकी आवश्यकता थी। इस आवश्यकताकी पूर्तिके लिए इसने उत्तम प्रजाका उत्पन्न करना प्रत्येक आर्य्यका कर्तव्य कर्म बना दिया था। वेदों में सुदृढ़, सुन्दर और सद्।चारी सन्तान उत्पन्न करने बड़ी महिमा गाई है। स्थान स्थान पर अनेकानेक प्रार्थनाय और सदुप्रदेश दिये हुए हैं। जैसे—'इम वधुको १० पुत्ररन उत्पन्न हों। तुम सम्पूर्ण

मिन्नता आती जाती है। जिस धम्में या समाजमें वालक उत्पन्न होता है उसी धम्में और समाजके नियम उसे पालन करने पड़ते हैं। नियमविरुद्ध चलनेवालोंको वह दण्ड पाते देखता है। इस दण्डके भयसे स्वभावतः धीरे धीरे उसे यह माल्लम हो जाता है कि क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित। ब्राह्मणका लड़का गोमांसके स्मरणमान्नसे पापके भयसे काँप उठता है, किन्तु इसके विपरीत यूरोपियन पादरीका लड़का बड़े हथेसे गोमांस भक्षण कर जाता है।

एक ही देशके लोगोंमें वर्ण और धम्मेंकी विभिन्नतासे अंतःकरणमें भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। किसी चमारको खुले आम मित्रता पीनेमें तिनक भी संकोच न होगा; पर ब्राह्मण शराबकी बोतल ले जानेमें हिचिकचायगा। किसी जैनमता-वलम्बीके पैरके नीचे यदि जान बूझकर एक चिउँटी भी मर जाय, तो उसका कलेजा धक धक करने लगता है; पर शाक्तमतावलम्बी बडी प्रसन्नतासे मेड़ों, बकरियों और भैंसोंकी गर्दनों पर छुरी फेरकर बलिदान चढ़ाता है। नरहत्यासे बढ़ा कोई पाप नहीं है; पर जंगली और असम्य जातियाँ अपने बूढे माँ-वापोंको आनन्दपूर्वक खातीं और इस महामांससे पड़ोसियोंकी दावत करती पाई गई हैं! अतः अंतःकरणका संकेत ईश्वरीय अंकुश नहीं है। हृदयकी संकीणता और पक्ष-पातको त्यागकर सामाजिक, सामायिक और दैशिक आवश्यकताओंसे धम्में और अधम्मेंका निर्णय किया जासकता है, न कि प्रचलित धम्मेंशास्त्रकी आज्ञा या अन्तःकरणके संकेतोंसे।

आयुको-जो १०० वर्षोंसे कम नहीं है—प्राप्त होओ और पुत्रों तथा नाति-योंके साथ आनन्द करो। गृहाश्रममें स्थिर रहकर इस पातिके लिए उत्तम प्रजाको उत्पन्न करो, आदि। \* " मनु भगवानने वंश-वृद्धिकी प्रशंसामें बहुत कुछ लिखा है। आपका वचन है कि गर्भधारण करनेके लिए स्नियाँ और गर्भाधान करनेके लिए पुरुष उत्पन्न किये गये हैं। "

> \*—इमां त्वामिन्द्र मीड्वः सुपुत्रां सुभगां कृणु । दशास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं कृधि ॥

—ऋ॰ मं॰ १०, अ़॰ ७, सू॰ ८५, म॰ ४५। अर्थात्-हें भगवन्, इस बधूको सौभाग्यवती बनाओ और यह १० पुत्रोंकी माता होवे।

इहैव स्तं मा वि योष्टं विश्वमायुर्व्यश्तुतं । क्रीडंतौ पुत्रेनेप्तृमिर्मोदमानौ स्वे गृहे ॥

—ऋ॰ मं॰ १०, अ० ७, सू० ८५, मं० ४२। अर्थात्—हे वधू और वर तुम दोनों आनन्दपूर्वक १०० वर्षोंसे अधिक जीओ और पुत्रों तथा नातियोंके साथ खेलो। (४३, २७, २५, आदि मन्त्रोंमें भी ऐसी ही प्रार्थनायें हैं।)

आरोह तल्पं सुमनस्य मानेह प्रजां जनय पत्ये अस्मै । इन्द्राणीव सुबुधा बुध्यमाना ज्योतिरमा उषस प्रति जागरासि ॥

—अ॰ कां॰ १४, अ० २, सू॰ २, सं० ३१।

अर्थात्—हे वरानने, तू प्रसन्नचित्त होकर इस गृहाश्रममें स्थिर रह और इस पितिके लिए उत्तम प्रजाको उत्पन्न कर ।

देवा अग्ने न्यपद्यन्त पत्नीः समस्पृशन्त तन्वस्तन्भिः । सूर्येव नारि विश्वरूपा महित्वा प्रजावती पत्या संभवेह ॥

—अ॰ कां॰ १४, अ॰ २, सू॰ २, मं॰ ३२। अर्थात्—हे सौमाग्यप्रदे, तू सूर्यंके साथ कान्तिकी तरह अपने स्वामीके साथ मिलकर अच्छी प्रजाको प्राप्त हो। (३७,३८,४३, आदि अनेक मन्त्रोंमें भी ऐसी ही प्रार्थनायें और उपदेश हैं।)

सुप्रजाः प्रजािमः स्याँ सुवीरो वीरैः सुपोः पोषैः । नार्य प्रजां मे पाहि शाँस्य पश्चन्मे पाह्यथर्यपितुं मे पाहि ॥ —य॰ अ० ३, मं॰ ३७ । \* जैसे सब बड़े बड़े नद और निद्याँ समुद्रमें जाकर ही स्थिर होती हैं वैसे ही सब आश्रमी गृहस्थहीको प्राप्त होकर स्थिर होते हैं। जैसे आयुके आश्रयसे सब प्राणधारी जीते हैं वैसे ही गृहस्थके आश्रयसे बहाचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी, अर्थात् सब आश्रमोंका निर्वाह होता है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी तीनों आश्रम गृहस्थहीसे प्रतिदिन अज्ञादि पाते हैं, इससे गृहस्थ ही सबसे ज्येष्टाश्रम है। वेद और स्मृतिके प्रमाणसे सब आश्रमोंके बीचमें गृहस्थाश्रम ही श्रेष्ठ है, क्योंकि यही आश्रम तीनों आश्रमोंको पालन करता है। ×

' पुं ' नामक नरकसे जो पिताकी रक्षा करता है, वही पुत्र कहलाता है। ब्रह्माने नामहीसे पुत्रका कर्तव्य बतला दिया है। पुत्र-शब्दका अर्थ वतलाया जाता है—' पुनाति स्ववंशान् इति पुत्र:।' अपने वंशजोंको सुकृत्यों द्वारा जो पावित्र करे उसीका नाम है ' पुत्र '। पुत्र अपने अच्छे कम्मोंसे दस पीढ़ी आगेके अपने पूर्वजोंको, दस पीढ़ी पीछेकी अपनी सन्ततिको तथा स्वयं अपने आपको अर्थात् कुल २१ पीढ़ियोंको दुर्मरण आदि प्रायक्षित्तोंसे मुक्त और पवित्र कर सकता है।

अर्थात्—में त्रिविध सुखसे युक्त होकर उत्तम प्रजायुक्त होकँ; उत्तम पुत्र, चन्धु, सम्बन्धी सत्योंके साथ उत्तम वीरोंसे सहित होकँ, आदि।

\* प्रजनार्थ स्त्रियः सृष्टाः सन्तानार्थश्च मानवाः । तस्मात् साधारणो धर्म्मः श्रुतिः पत्न्या सहोदिताः ॥—मनु । अर्थात्—गर्भधारण करनेके लिए स्त्रियाँ और गर्भाधान करानेके लिए पुरुष उत्पन्न किये गये हैं, इस लिए स्त्रीके पास पुरुषका रहना आवश्यक धर्म्म है।

अन्यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम् ।
 तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम् ॥
 यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः ।
 तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥
 यस्मात् त्रयोऽप्याश्रमिणो दानेनान्नेन चान्वहम् ।
 गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माञ्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥
 सर्वेषामि चैतेषां वेदस्मृतिविधानतः ।
 गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स त्रीनेतान् विभर्ति हि ॥
 —मनु ।

पुत्र अथवा पुत्रके पुत्रकी आवश्यकता केवल पिण्डदान और श्राद्ध करके पितरोंको सन्तुष्ट कर देनेहीके लिए नहीं है, बल्कि 'अपुत्रस्य गतिनास्ति-' जिसे पुत्र या सन्तान नहीं उसकी सद्गति ही नहीं हो सकती। पुत्रहीनके लिए मोक्षका द्वार ही बन्द रहता है।

एक ओर तो आर्थिक सुगमता और दूसरी ओर वंशवृद्धिसम्बन्धी शास्त्रकार गेंकी ऐसी सुन्दर व्यवस्था और अपूर्व पुत्रमिहमा। जब वंशवृद्धिसे लोक और परलोक दोनों ही बनते हैं तब फिर क्या पूछना है! पितपरायणा, मनोवृत्यमुसारिणी सुंदरी पत्नीकी प्रेमपूर्ण सेवाका स्वर्गीय आनंद लूटना किसे सचिकर न होगा, अनेक पीढ़ियोंको मुक्ति देनेवाले शिद्युजनमकी किसे अभिलाषा न होगी, कौन ऐसा सूर्व और नराधम होगा जो वंशवृद्धि न करके इस लोक और परलोक दोनोंके आनन्दसे विश्वत रहना चाहेगा!

इस अन्तिम शास्त्राज्ञाने भारतमें भारी उलट फेर कर दिया—प्रत्येक स्नीपुरुषके हृदय पर बड़ा प्रभाव डाल दिया। योग्यायोग्यका विचार न करके सबको पुत्रप्राप्तिके लिए गृहाश्रमधर्मका पालन करना चाहिए और संसार-व्यवहार चलाना चाहिए। सब किसीको पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। ऐसा करनेहीसे परमार्थ सबेगा आर वास्तविक मुक्ति मिल सकेगी, अन्यथा नहीं। शास्त्रोंके सत्य मर्मको न समझनेवाले भारतवासियोंके मनमें यह बात समा गई है कि सन्ता-नोत्पादन करनेहीसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। बिना पुत्रके उनका जीवन ही वृया है। प्राचीन कालका इतिहास उनके इस विचारको और भी पुष्ट करता है। रामायण आदि पुस्तकों में वे पुत्रमहिमाकी अनेक कथायें पढ़ते हैं। वे देखते हैं कि दशरथ आदि महाप्रतापी राजाओंने सन्तानके लिए बड़े बड़े कष्ट सहे थे, पुत्र उत्पन्न करनेके लिए महान् यज्ञ और तप किये थे। क्योंकि बिना पुत्रके मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता।

सहस्रों वर्षों से यह भावना हमारे हृदयमें चली आ रही है कि जो पुत्र अपने माता-पिताके पीछे श्राद्ध नहीं करता और पिण्डदान नहीं करता उसके माता-पिताओं की सद्गति नहीं होती। यह विश्वास दृढ और अटलसा हो गया है। इसका परिणाम बड़ा भयानक हो रहा है। अन्धविश्वासी पुरानी लकीरके फकीरों के यहाँ सन्तान होनी चाहिए—बस। पुत्र जीवेगा, पुण्यातमा होगा कि पापका पुतला—देशदोही, पितृघातक, व्यभिचारी, कपटी आदि जो कुल भी हो इससे कुल मतलब नहीं। जिन्होंने मातापिताको उनकी जीवितावस्थामें

खानेको पूरा अञ्च भी नहीं दिया है, बल्कि उलटे उन्हींका जीवन चूस चूस कर अपना निर्वाह किया है वे कपूत भी पिताकी मृत्युके पीछे पिण्डे ढँगला कर पितरोंको स्वर्ग पहुँचावेंगे ! हाय ! यह कैसी धर्मकी समझ और कैसी अन्धश्रद्धा है !

पिण्डदानसे पारमार्थिक सिद्धि चाहे कुछ भी होती हो, पर श्राद्धादि क्रियायें फलदायिनी तभी होंगी जब शास्त्राज्ञाका सत्य उद्देश्य और उन क्रियाओंका मर्म अच्छी तरह समझमें आजायगा। छत्युके पश्चात् पुत्र पिताको नरकसे सुक्त करता है, यह बात अप्रत्यक्ष और काल्पनिक है। इसे न तो किसीने आँखसे देखा ह और न बहुत दिनों तक इसके दिखाई देनेकी आशा ही है। किन्तु पिताकी जीविन अवस्था तो प्रत्यक्ष है। स्वर्गके सुखको कोई नहीं देख सकता, पर इस संसारमें पुत्र पिताको कितना सुख देता है इसे नो सभी देखते हैं। यह विलक्षल खुली हुई बात है।

स्वर्ग और नरकका सीधासादा नाम सुख और दु:ख है । इस जीते जागते सत्य और सार संसारमें नरकसे मुक्त करनेका अर्थ है; दुःखसे, भयसे, चिन्तासे, पराधीनतासे छुटकारा दिलाना। माता-पिताके सुखकी या मोक्षमार्गकी सुगमताके लिए, कुल, जाति या स्वदेशके उद्धारके लिए, संसारके प्राणीमा-त्रके कल्याणके लिए, वडोंके आरंभ किये हुए कार्यको पूर्ण करनेके लिए, कुल-दीपक पुत्र और प्रकाशमयी पुत्रियोंकी आवश्यकता होती है । सपुत्र और सुपुत्रियाँ अपने वल, ज्ञान, आत्मत्याग और सत्कर्मोंसे इस संसारके यात्रियोंसे भरी हुई नौकाका बेढ़ा पार करती हैं। इस तरह कुटुम्बकी एक प्रधान स्त्री या पुरुष सत्कार्योंकी प्रवृत्ति करता हुआ मरणको प्राप्त होता है और अपने स्थान पर अपने आरम्भ किये हुए या अधूरे छोड़े हुए कार्योंको पूर्ण करनेके लिए या उनमें वृद्धि करनेके लिए अपने स्थान पर एक या अधिक, अपने समान, नहीं नहीं अपनेसे अधिक, रूपवान्, बलवान्, स्वकुदुम्बप्रेमी, स्वदेशा-नुरागी वीरों या वीरांगनाओंको छोड़ जाता है। आर्यधर्म्मकी आज्ञानुसार प्रत्येक नर और नारी, हर एक गृहस्य ऐसी पुनीत प्रवृत्ति करनेके लिए, ऐसे मनोवान्छित उतराधिकारीको छोड् जानेके लिए वँघा हुआ है। कर्त्तव्य रूपसे आरंभ किये हुए कार्योंको पारिपूर्ण करनेके लिए पुत्रकी इच्छा मनुष्यों में स्वाभाविक है। इस प्राकृतिक, स्वाभाविक और धार्मिक इच्छाको पूरा करनेके लिए प्राचीन आर्यगण गृहाश्रमके दढ नियम सङ्गठित कर गये हैं। इन

नियमोंके अनुसार चलनेसे कुपुत्र जन्म ही नहीं सकते। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। यही नहीं बल्कि इससे मनमानी सर्वोत्तम संतति पैदा की जा सकती है। किसी वेद, किसी शास्त्र और किसी धर्ममें दर्जनें जर्जर, अपाहिज या दुर्बल संतान पदा करना नहीं लिखा है। गृहाश्रम धर्ममें प्रवेश करना बालकोंका खेल नहीं बतलाया गया है । मनुमहाराजने साफ साफ लिख दिया है कि " गृहाश्रममें बड़ी सावधानीसे रहना चाहिए। दुर्बल और अयोग्य जन इस महत्त्वपूर्ण धम्मीका पालन नहीं कर सकते \*। " उन्होंने ऐसे लोगोंको गृहाश्रममें जानेका अधिकार ही नहीं दिया है। बल्कि विवाह कैसे लोगोंको करना चाहिए और कैसे लोगोंको नहीं, यह भी लिख दिया है। ''जिस कुलमें सुकर्म न होते हों, जिसमें अच्छे बालक न उत्पन्न होते हों, जिसमें वैदाध्ययन न होता हो, जिस कुलके बालकोंके शरीर पर लम्बे बाल हों, जिस कुलमें क्षय, मृगी, या सफेद कोढ़ हो, उन कुलों में न तो कन्या देनी चाहिए और न ऐसे कुलोंकी कन्या लेनी चाहिए।" " पीले वर्णवाली, अधिक अङ्गवाली ( जैसे छंगुली ), रोगवती, जिसके शरीर पर कुछ भी लोम न हों, या अधिक छोम हों, न्यर्थ अधिक बात कर-नेवाली हो, जिसके बिल्लीकी तरह पीले नेत्र हों, जिसका नक्षत्र पर नाम हो ( रेवती, रोहिणी आदि ), जिसका नदी पर नाम हो ( गङ्गा, यमुना आदि ), जिसके पर्वत, पक्षी, ( कोकिला, मैना आदि ), अहि ( उरगा, भोगिनी ), प्रेष्य ( दासी ) वाचक नाम हों और जिसका भीषण ( कालिका, चिण्डका इत्यादि ) नाम हो, उस कन्याके साथ विवाह न करना चाहिए। किन्तु

जिसके सुन्दर अंग हों, उत्तम नाम हो, जो हंस और हाथीकी तरह चलने चाली हो, जिसके सुक्ष्म लोम, सुक्ष्म केश और सूक्ष्म दाँत हों, जिसके सब

अंग कोमल हों उस खीसे विवाह करना चाहिए।" †

स सन्धार्थः प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता ।
 सुखञ्चेहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुर्बेलेन्द्रियैः ॥
†—हीनिकयं निष्पुरुषं निर्छन्दो रोमशार्शसम् ।
 स्य्यामयाव्यपस्मारिश्वित्रिकुष्ठिकुलानि च ॥
 नोद्वेहेत्किपिलां कन्यां नाधिकांगीं न रोगिणीम् ।
 नालोमिकां नातिलोमां न वाचारां न पिक्वलाम् ॥

" चाहे ऋतुमती कन्या पिताके घरमें मरणपर्यन्त विना विवाहके बैठी रहे, परंतु गुणहीन, असदश, या अयोग्य पुरुषके साथ उसका विवाह कभी न करे।" +

नारद ऋषिने कहा है कि " कुमारों की परीक्षा वैद्यसे कराकर उसकी आज्ञा होने पर विवाह करना चाहिए। यदि कुमारी में संकामक, और घृणोत्यादक रोग, शरीरकी कुरूपता, ब्रह्मचर्यका मंग आदि दोप हों तो उसका विवाह नहीं हो सकता और यदि उपर्युक्त दोप या पागलपन, जातिहीनता, नपुंसकता, दिव्रता आदि दोप कुमारमें हों तो वह भी विवाहका अधिकारी नहीं।'' इनके अतिरिक्त ज्योतिप शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, लक्षण शास्त्र आदि भी ऐसी वातोंसे भरे पड़े हैं कि कैसी स्त्रीते या कैसे पुरुषसे किस समय विवाह करना चाहिए। मनुष्यके शशीर और आत्मा दोनों उक्तम रहें, इसके लिए गर्माधानसे लेकर शमशानांत, अर्थात् मृत्युके पश्चात् मृतक शरीरका दाह करने पर्यन्त १६ संस्कार होते हैं। शरीरका आरंभ गर्भाधान और अन्त अन्त्येष्टिसे होता है। इन सोलहों संस्कारोंको नियमपूर्वक करना प्रत्येक आर्थका कर्तव्य है।

में पूछता हूँ कि ऋषियों के प्रचिलत नियमों में से क्या आज एक नियम भी उनकी अज्ञानुसार माना जाता है ? क्या आज भी केवल हृष्टपुष्ट, निरोगशरीर, विद्वान्, विद्याभ्यासी, सत्यासत्यविवेकी और कर्तव्यपरायण लोग गृहस्थाश्रममें प्राविष्ट होते हैं ? क्या दुधमुँहें बच्चों के—गोदमें खेलनेवाले या स्कूलों में फुदु-कनेवाले बच्चों के—सिर पर गार्हस्थ्य रख देना धम्म हे ? क्या शराबी, कोढ़ी, पागल, दुवल, दिखोंका संतानोत्पादन करना धम्म है ? साक्षात् देखते हुए कि १०० लड़कों मेंसे ५० लड़के बाल्यावस्था में ही (एक वर्षके भीतर ही) कालके मास बन रहे हैं, यह जानते हुए भी कि इन बच्चोंकी मृत्युका कारण उनके

नर्संबुक्षनदीनाम्नीं नान्त्यपर्वतनामिकाम् । न पक्ष्यिद्विष्यनाम्नीं न च भीपणनामिकाम् ॥ अञ्यंगांगीं सौम्यनाम्नीं इंसवारणगामिनीम् । तनुलोमकेशदशनां मृद्वंगीसुद्वहेत् स्त्रियाम् ॥

काममामरणात्तिष्ठेद्गृहे कन्यर्तुमत्यिप ।
 न चैवैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित् ॥

माता-पिताकी त्रुटि है, सन्तान पर संतान पेदा करते हुए इमशान या कबस्तान भरते जाना अभागे भारतका ही धर्म्म हो सकता है।

धर्म्म और अधर्मका निर्णय मनुष्य करें या न करें, मनुष्य किसी अधर्मको ही धर्म्म कह कर अपने मोलेमाले भाई मनुष्योंको भरमाया करें; किन्तु प्रकृति घोखा नहीं खा सकती । कालचक्र आपसे आप दोनोंको अलग कर देगा। धर्म्मसे उत्थान और अधर्मसे अधःपतन होगा और अवस्य होगा। उसे संसारकी कोई कृत्रिम शांकि रोक नहीं सकती। प्रजाके धार्मिक जीवनसे देशकी उन्नति और अधार्मिक जीवनसे देशकी उन्नति और अधार्मिक जीवनसे अवनति होगी और निश्चय होगी। सभ्य संसारके सम्मुल इस देशकी कंसी दीन दशा है, वह कैसे घोर अधःपन्तनको प्राप्त है, यह बतानकी अवस्थकता नहीं।

वह भयंकर अधर्म क्या है ? प्रजामें स्वदेशाभिमानका न होना । प्रजाका आलसी और निरुद्योगी बन जानेका मूल कारण क्या है ? इसका उत्तर है— "भारतवासी प्रजा उत्पन्न करनेका शास्त्र भूल गये हैं और इतनी अधिक संतान उत्पन्न करते हैं कि वे उसको सुयोग्य बनानेमें असमर्थ रहते हैं । "

दो माली वृक्ष लगा रहे हैं। उनमेंसे एक वनस्पतिशास्त्रका पण्डित है और दूसरा गवाँर। चतुर माली भूमिको उर्बरा बनाकर उचित समय पर बीज बोता है और उतने ही बोता है जितनेकी देखरेख और खाद-पानी आदिका अबन्ध वह ठीक ठीक कर सकता है। पर मूर्ख माली समय-कुसमय बुरी मली भूमि पर ध्यान न देकर बीज बोता ही चला जाता है। उसके कुछ बीज तो उगते ही नहीं, सड़ या सूख जाते हैं; बाकी जो निकलते हैं वे इतनी अधिक संख्यामें कि वह उनकी देखरेख नहीं कर सकता। परिणाम यह होता है कि चतुर माली फलों और फूलोंसे सम्पन्न होकर मालामाल हो जाता है और मूर्ख मालीका सबका सब या अधिकांश दृष्य और परिश्रम निष्कल जाता है और अन्तको वह दिदद और भिखारी होकर चतुर मालीका आश्रित बनता है।

केवल संतान उत्पन्न करते रहनेसे क्या लाभ ? बच्चे पेदा हुए और मर गये, या कुछ दिन जी कर मरे। जो द्रव्य और शक्ति इन बच्चों पर खर्च हुई वह व्यर्थ गई। सूदको कीन झीके, मूल धन ही मारा गया। पर सभ्य देश-वाले केवल ऐसी ही संतान पेदा करते हैं जो जीती जागती हुई पूर्ण आयुको आप्त होती है। उन्होंने जो शक्ति और द्रव्य अपनी संतान पर लगाया वह जमा होता गया और अपने समय पर सूद-व्याज सहित फिरलगाया गया। इस तरह पर वह शक्ति और द्रव्य दोनों बढ़ते ही जाते हैं। मूल धन खो देनेवाले और सूद-दरसूद बढ़ानेवाले महाजनोंका भला क्या मुकावला हो सकता है ? सारांश यह कि अपनी कमजोरियोंको, अपनी बुटियों और मूलोंको धर्मी या अधर्मिके माथे मढ़ना ठीक नहीं। धर्मिके हीलेसे साक्षात् और वरबस अधर्मी करनेका फल बढ़ा ही जहरीला होता है जिसका निश्चित परिणाम है ' मृत्यु।'

इन सर्व घटनाओं, दोपों और निर्बलताओं के दिखानेसे मेरा यही अभिप्राय है कि आप अपनी वास्तिक दशाका अवलोकन करके उनके दूर करनेके उपायों पर ध्यान दं। प्रत्येक काल, देश और समाजमें सदैव एक ही धम्मेशास्त्र, एक ही नियम, एक ही सम्यता स्थिर नहीं रह सकती। समयके साथ साथ इन सबमें भी परिवर्तन होता ही रहता है, या होना जरूरी होता है \*। इससे समयानुसार देशकी परमावस्यक बातोंका करना किसी तरह अधम्में नहीं हो सकता। जिससे अपना मतलब सधे, जिससे अपनी जाति और अपने देशकी दशा सुधर सकती हो, वह बात चाहे नई हो और चाहे उसके बारेमें अपने धम्मेशास्त्र कुळ न कहते हों, तो भी उसका करना परम धर्म ही होगा। देशके उत्थानसे बढ़कर दूसरा पुण्य कार्य कुळ नहीं हो सकता।

यतोऽभ्युदयनिःश्रेयस्सिद्धिः स धर्माः।

<sup>\*</sup> अन्ये कृतयुगे धर्मास्रेतायां द्वापरेऽपरे । अन्ये कळियुगे नृणां युगऱ्हासानुरूपतः ॥ — सनुस्मृति ।

### पाँचवाँ परिच्छेद ।

<del>~</del>%<del>%</del>%%

### जन-वृद्धिः निरोधका उत्तम उपाय।

The nation is an organism in struggle to survive, and its success in that struggle depends on the strong increase of the best elements of its population. \*- —Karl Pearson.

इस युद्ध-क्षेत्र या कर्मक्षेत्र संसारमें प्रत्येक राष्ट्र अपने अपने अस्तित्वके लिए युद्ध कर रहा है। विजयका प्राप्त होना राष्ट्रोंके लोकसमुदायकी व्यक्तिगत उत्तमता पर अवलंबित है।

इस जीवनसंत्रामसे कोई बच नहीं सकता। प्रत्येक कालमें, प्रत्येक देशमें, प्रत्येक राष्ट्र, जाति और मनुष्यमें यह झगड़ा अनन्तकालसे जारी है। इसी नियमके अनुसार भारतको भी इस क्षेत्रमें उतरना पड़ा है; किन्तु दुःख और लजाके साथ स्वीकार करना पड़ता है कि भारतकी हार हुई और अब इस प्यारे देशके सम्मुख जीवन और मृत्युका भयंकर प्रश्न उपस्थित है।

किसी जाति या राष्ट्रकी ऐसी दीन, हीन और भयपद दशाको सुधारने अथवा उन्नत करनेका गम्भीर विचार उपस्थित होने पर ये दो प्रश्न आपसे आप मनमें उठते हैं;—एक तो वे कान कौनसे कारण हैं जो अब तक उस जातिकी उन्नतिको रोकते रहे हैं, और दूसरा क्या भाविष्यमें उन सब कारणों, या सब न सही तो उनमेंसे कुछ कारणोंके दूर होनेकी आशा है ?

इन प्रक्तोंको पूरी तरह हल करना और उस जाति या राष्ट्की उन्नितिके बाधक कारणों पर पूरी तरहसे विचार करना किसी एक मनुष्यकी शाक्तिसे बाहर है। और न कोई एक ऐसा उपाय ही बतलाया जा सकता है जिसके करने या न करनेसे उस राष्ट्की दशा सुधरकर बिलकुल ठीक हो जाय। यह सर्वथा असम्भव है। इस लिए भिन्न भिन्न देशों तथा भिन्न भिन्न समयोंके विद्वानों, तत्त्ववेत्ताओं तथा लोकाहितषी मनुष्योंने इन प्रक्तोंको अपने अपने

<sup>\*</sup> National life from the stand-point of Science by Professor K. Pearson.

ढेंग पर अलग अलग हल करनेका प्रयान किया है और उन्नतिके बाधक कार-णोंमेंसे किसी एक पर अपना विचार प्रकट किया है।

भारतवर्षमें चारों ओरसे उन्नतिकी पुकार है। कोई कहता है कि भारतीय प्रजामें स्वदेशाभिमान नहीं है; कोई कहता है कि वे अपना धर्म नहीं सम-झते: कोई कहता है कि वे आलसी और निरुद्योगी वन गये हैं और कोई कहता है कि देशमें एकता नहीं है। अनेकानक सज्जन भारत-सधारके लिए तन-मन-धन अर्पण कर रहे हैं और इसके एक एक अंगको सधारनेका प्रयत्न कर रहे हैं। बहुतसी संस्थायें लेखों और व्याख्यानोंद्वारा भारतीय प्रजामें स्वदेशाभिमान फैला रही हैं; बहुतसी सभायें धर्मको ही मूल मानकर धार्मिक शिक्षाका प्रचार कर रही हैं और बहुतसी सुसाइटियाँ सार्वजनिक श्रेम और संवशिक्तके महत्त्वको लक्ष्य मानकर अलून जातियोंके उद्धारमें लगी हुई हैं। ये और इसी प्रकारके और भी कार्य प्रशंसनीय हैं और इन सभीसे देशका कल्याण होगा, यह निश्चय है; किन्तु यदि कुछ थोडेसे देशहितेषी अपना जीवन देशसेवामें बितावें और बहुतसे देशबन्ध उनके कार्य करनेमें बाधा डालें, तो क्या कभी यथेष्ट सुधार हो सकता है ? यदि हम अनाय-रक्षाके लिए चिल्लाया कों, पर मरते समय आधे दर्जन अनाथ छोड जायँ, समाजसुधारका बीडा उठावें, पर अयोग्य सन्ततिसे समाजको भरते रहें. तो इससे क्या लाभ ? किसी कविने कहा है कि-

' If every one looks to his own reformation,

' How very easy to reform a nation.'

अर्थात्—यदि किसी राष्ट्रका प्रत्येक जन अपने अपने सुधारका प्रवन्ध करे तो उसका सुधरना बहुत ही सहज हो जाय। किन्तु, यदि सब लोग देशकी अधोगति तथा सुधारकी ओर ध्यान न देंगे, तो एक मुद्दीभर सुधारकोंसे देशकी दशाका परिवर्तन बहुत बड़ी किटनता और विलम्पसे हो सकेगा। साथ ही यह भी स्मरण रहे कि बहुतसी बातें ऐसी हैं कि जो स्वयं अपने ही किये हो सकती हैं। दूसरोंका कर्नव्य उनमें कुछ भी लाभ नहीं पहुंचा सकता। यह महत्त्वपूर्ण विषय भारत-जनताकी वृद्धिका है। इसमें सुधार करना या न करना प्रत्येक भारतवासीके अधीन है।

इस बातका वर्णन अच्छी तरह किया जा चुका है कि हतभाग्य भारतमें प्राकृतिक निरोध ( Positive check ) किस भयंकर निदंयतासे निःसीम वृद्धिको रोककर भोजन और जनसंख्याकी समता स्थिर रखता है। इससे देशको भारी धक्का लगता है और वह दिनोंदिन अधोगतिको प्राप्त होता जाता है। देशके अभ्युदय और कल्याणके लिए यह आवश्यक है कि आबादी बहुत न बढ़ने पाने। अत: अब जनवृद्धि-निरोधके कुछ मानुषी उपाय (Prudential or Restrictive check to Population) बतलाये जाते हैं। जनसंख्या रोकनेके मानुषी कारण जितने हैं, उनके तीन भाग किये जा सकते हैं:—

- १ केवल उत्तम सन्तान उत्पन्न करना ( सन्तान-शास्त्र )।
- ३ इन्द्रियद्मनद्वारा सन्तानकी संख्या न बढ्ने देना।
- ३ कृत्रिम निरोध ( Artificial check ) अर्थात् ओषधियों या यन्त्री-का प्रयोग करके जितनी चाहिए उतनी ही सन्तान उत्पन्न करनी।



### छठा परिच्छेद् ।



#### सन्तानशास्त्र

अर्थात्

### उत्तम संतति उत्पन्न करनेके नियम।



'Positive and negative Eugenics are one and the same; that the relative increase of the better is the relative decrease of the worse.' ×

-Whetham.

धनात्मक और ऋणात्मक सन्तानोत्पादन (Eugenics) का परिणाम नास्तवमें एक ही है। क्योंकि उत्तम प्रजाकी जितनी ही बृद्धि होगी अधम प्रजामें उतनी ही कमी होगी।
—व्हीधम।

ह विषय बड़े महत्त्वका है। किसी जातिकी उन्नति उस जातिकी उन्नम्मोत्तम उत्पादकशक्ति पर निर्भर है। जो जाति जितनी ही अधिक आंश्रस्वीत्तम प्रजा उत्पन्न कर सकती है, वह जाति उतनी ही शीव्रतासे उन्नतिके शिखर पर विराजमान होती है। कृत्रिम निरोध (Artificial check) या इन्द्रियदमन द्वारा अधम प्रजाकी उत्पत्ति रोकनेकी अपेक्षा उत्तम प्रजाकी बृद्धि पर ध्यान देना कहीं अधिक आवश्यक है। \* जर्मन और फ्रांस इस विषयके उत्तम उदाहरण हैं। जर्मन जातिने उत्तम प्रजाकी बृद्धि पर और फ्रांसने अधम प्रजा न उत्पन्न करने और अपनी जनसंख्याको सीमाबद्ध करने पर

x 'Family and the Nation' by Whetham.

<sup>\*</sup>The possibility of improving the race of a nation depends on the power of increasing the productivity of the best stock. This is far more important than that of repressing the productivity of the worst. —Enquiries into Human Faculty page 356.

क्षाधिक ध्यान दिया है। फल यह हुआ है कि यद्यपि फ्रांस स्वयं बहुत अच्छी दशामें है और चीन या भारतसरीखे देशोंसे जहाँ अधम प्रजाकी भरमार है इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता, तो भी जर्मनीने उसे बेतरह नीचा दिखाया है। जैसे चीन और भारतसे फ्रांस कहीं अच्छी दशामें है; किन्तु. बर्मन फ्रांससे भी अच्छा निकला, ठीक इसी तरह अधम प्रजाकी उत्पत्ति किसी ब किसी तरहसे रोकना तो अच्छा है ही; पर इससे भी कहीं अच्छी बात यह है कि एकमात्र सर्वोत्तम प्रजाकी उत्पत्ति पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाय। हालां कि प्रकृति असीम वृद्धिको अवस्य ही रोकेगी, चाहे वह उत्तम प्रजाकी हो और चाहे अधमकी। अयोग्य प्रजावाले राष्ट्रको, जैसा कि एक चीनी विद्वा-नने कहा है 'Fankwei Foreign Devil' — विदेशी राक्षस मक्षण करेंगे और इन बलवान् राक्षसोंकी वृद्धि यूरोपीथ महाभारतसरीखे युद्ध-कुंडोंमें स्वाहा हो जायगी। इस तरह प्रकृति भूमण्डलकी जन और भोजनकी समता स्थिर रक्खेगी। पर तैमूर, नादिर, प्लेग, दुर्भिक्ष, दरिद्रता और इन सबसे बुरे पराधीनताके चंगुलमें फँसकर मरनेसे तो चक्रवर्ती राज्याभिलाधी जर्मनकी तरह रूस, फ्रांस और इंग्लैण्डसे ही भिड़कर कट मरना अच्छा है। जहाँ संघर्ष नहीं, वहाँ जीवन नहीं। इस राष्ट्रीय संघर्षमें विजयी होनेके लिए थोग्यता चाहिए, इसलिए राष्ट्रमें योग्यता बढ़ानेकी कामना प्रशंसनीय है। इसी कारण में पहले कृत्रिम उपायोंसे अधम प्रजाकी उत्पाति रोकना न बतला-कर सुदृढ, सुन्दर और सदाचारी सन्तान उत्पन्न करने पर जोर देता हूँ। जब उत्तम प्रजाकी उत्पत्ति होने लगेगी, तब अधम प्रजाकी कमी आप-ही-आप हो नायगी। \*

भारतके प्राचीन शालोंसे पता चलता है कि हमारे पूर्व पुरुषोंने इस विष-यमें बहुत कुछ अनुसन्धान किया था। प्राचीन आचार-प्रणालीसे यह विदित होता ह कि उन लोगोंने केवल विचार ही नहीं किया था, बल्कि वे इस विषयकें स्यवस्थापित नियमोंके अनुसार चलते भी थे। राम और कृष्ण, सस्यवक्ता हरि-

<sup>\*</sup>That success in life indicates ability, and that ability is a desirable possession for a race.'

I have not spoken of the repression of the inferior stock believing that it will ensue indirectly as a matter of course.'

<sup>-</sup>The Parenthood and Race-culture.

अन्द्र और युधिष्टिर, अखण्ड ब्रह्मचारी पितामह मीष्म और हनुमान, महारथी अर्जुन, भीम और कर्ण, विद्वान् नरेश जनक और श्रीहर्ष, परोपकारी शिबि और भोज, कविकुलभूषण कालिदास, भवभूति, दण्डी और माघ, जगद्धरु मग-वान् व्यास और शुकदेव, गोतम और शंकर, श्रीसमाजका मुख उज्जवल कर-नेवाली सीता और सावित्री, द्रौपदी और शकुन्तला आदि कोटि कोटि उदाह-रण हैं जिनके जीवनसे हमें अपने प्राचीन पुरुषोंके आदर्शजीवनकी तथा उत्तम सन्ततिशास्त्रके ज्ञानकी झलक दिख जाती है।

संसारमें ऐसी अनेक जातियोंके उदाहरण मिलते हैं जो बड़े जोरोंसे उठीं, जिन्होंने शताब्दियोंपर्यंत राज्य किया. पर अन्तमें नष्ट अष्ट हो गईं और अब उनके आस्तत्वका पता केवल उनकी कहीं या पृथ्वीके पेटमें पड़ी हुई उनकी वस्तुओंको देखनेसे च्छता है \*। किन्तु हजारों वर्षेंसे पराधीनताके दुःख भी-गते रहने पर भी वृडी आर्य जाति नष्ट न होकर अपना आस्तित्व वनाये हुए है। इन बुरे दिनोंमें भी इसने स्वदेशभक्त राणा प्रताप, महाराष्ट्रकेसरी शिवाजी, गुरु गोविंद्सिंह, रानी दुर्गावती और लक्ष्मीबाई आदि अगणित वीर और वीरांगनाओं को जन्म दिया है। यह उसी महानू और पवित्र संस्कारका या सन्तानशास्त्रके नियमों के प्रचारका ही फल है। पर आज हम उन नियमों को भूलते जा रहे हैं, हममेंसे उनका प्रचार उठता जा रहा है। आधानिक सम्य जातियोंने भी सन्तान शास्त्रके नियमोंकी खोज की है और उनके द्वारा उन्होंने अपनी बहुत कुछ उन्नति कर ली है । पर हम इन नये नियमोंसे भी परि-चित नहीं हैं। इस तरह प्राचीन और अर्वाचीन नियमोंकी अज्ञानतासे हम अवनतिके गहरे गढेमं गिरते जा रहे हैं। जिस वेगसे हमारा अधःपतन हो रहा है उससे भय है कि कहीं संसारसे हमारा नामोनिशान ही न मिट जाय। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि भारतजनताको सन्तानोत्पत्ति-शास्त्रका मर्म समझाया जावे, और शिक्षुपालन तथा शिक्षणका महत्त्व दिखलाया जावे। ये सन्तानशास्त्रसंबंधी विचार चाहे आधुनिक संसारके हों और चाहे हमारे प्राचीन पूर्व पुरुषोंके, इससे कोई मतलब नहीं, इनका जानना जरूरी है। पूर्वजोंकी **आचारप**द्धति पर ध्यान देतेहुए आधुनिक वैज्ञानिक देह-धर्म-शास्त्रका ज्ञान

असे मिसरके पिरामिड, बाबिलन, श्रीस, मेक्सिको तथा दक्षिणअमेरिकार्में
 सोदी हुई वस्तुयें और खंडहर आदि ।

प्रत्येक भारतवासीको होना चाहिए। प्रत्येक विचारशील भारतवासीको वह महान् सन्देश घर घर पहुँचाना, इस विषयकी ओर लोगोंका ध्यान आकर्षित करना और इसे उनका कर्तव्यकर्म बना देना उचित है।

'It must be made familiar as an academic question until its exact importance has been understood and accepted. It ought to be introduced into the National Conscience like a new religion. It may be defined as the science which deals with those social agencies that influence the racial qualities of future generations.' ×

मनुष्य जातिकी उत्तरोत्तर वंशवृद्धिके नियमोंके बतलानेवाले शास्त्रका आधुनिक नाम है 'अभिजनन-शास्त्र,' 'प्रजननशास्त्र', या 'सन्तानशास्त्र' आदि। अंग-रेजीमें इसे यूजोनिक्स (Eugenics) कहते हैं। सन्तानशास्त्रका विषय बढ़ा ही गम्भीर और विशाल है। इसका सम्बन्ध जीवन-विद्या (Biology), वर-विद्या (Anthropology), शरीर-रचना-विद्या (Anatomy), मानस्त्रास्त्र (Physiology), समाज-शास्त्र, (Sociology), और आचार-शास्त्र (Ethics) आदि अनेक शास्त्रोंसे हैं। इस छोटेसे मन्यमें न तो इतना स्थान है और न मुझमें इतनी योग्यता है कि इस गम्भीर विषय पर विस्तारपूर्वक लिखा जाय। यहाँ में यथाशाक्त इस विषयके मन्तन्योंकी केवल छाया या सामासमात्र (Bird's-eye-view), देनेका प्रयत्न करता हूँ।

संसारमें प्रत्येक कार्य्य नियमपूर्वक होता है। दृष्टि जहाँ तक जा सकती है और बुद्धि जहाँ तक अपना कार्य कर सकती है, प्रकृतिमें कोई बात नियम-विरुद्ध होती नहीं दिखाई देती। पृथ्वी, आकाश, तेज, वायु, प्रकाश, गृह नक्षत्र, चन्द्र, स्र्य्यं आदि सभी नियमानुसार अपना कार्य किया करते हैं। प्रकृतिने प्रत्येक कार्यके लिए नियम बना रक्खे हैं। इन्हीं नियमोंको ईश्वरीय मेद, गुप्त रहस्य, अमोघ शक्ति और अगणित विद्याओंका खजाना कहा जाता है। मनुष्यजातिकी मलाई और श्रेय इन्हीं प्राकृतिक नियमोंके ज्ञान पर निर्धारित है। ज्यों ज्यों मनुष्यकी बुद्धि विकसित होती या बढ़ती जाती है त्यों लों वह इन नियमोंके गुप्त भेदोंको समझता जाता है और ज्यों ज्यों ये रहस्य मनुष्य पर ब्यक्त होते जाते हैं त्यों ही त्यों मनुष्यका श्रेय और विशेषता

<sup>×</sup> National Life from the stand point—Science, page 20.

बढ़ती जाती है और यह संसारमें बड़े महत्त्वपूर्ण और आश्चर्यजनक कार्य करनेमें समर्थ होता जाता है। मनुष्यजातिकी उन्नति और लामके लिए इन नियमोंका जान लेना, इनको मालूम कर लेना, इन्हें समझ लेना बहुत जरूरी है। जिन जातियों में इस ज्ञानका अभाव है; जो इन नियमों से अनिमज्ञ हैं, वे इस संसारमें अज्ञानान्यकार और अधोगितिक दलदलमें फँस कर मर मिरती हैं, और जो जातियों इन प्राकृतिक रहस्यों, शक्तियों और नियमों को जान लेती हैं, समझ लेती हैं और उन्हीं के अनुसार कार्य करती हैं, वे संसारमें सबसे अधिक उन्नति कर लेती हैं, वे मार्गदिशिका और नेत्री मानी जाने लगती हैं।

इन्हीं प्राकृतिक नियमों के ज्ञानसे स्वार्थत्यागी और ज्ञातिहितेपी विद्वानोंने अगणित विषयों में अगणित ही अविष्कार किये हैं। भाप, बिजली, तार, छापखाना, हवाई जहाज आदि इसी ज्ञानके फल हैं। हीरा और नीलम जैसे बहुमूल्य रश्नोंके भी बनानेका यस्न विद्वानोंने किया और उन्हें सफलता हुई। पहले इस बातका ज्ञान प्राप्त किया गया कि हीरा या नीलम किन पदार्थोंसे बने हुए हैं—उनमें कौन पदार्थ कितने कितने अंशमें मिश्रित हैं—पृथ्वीके अन्दर कितने कितने द्वाव और गरमीसे वे तैयार हुए हैं, और फिर उन्हीं पदार्थोंको उतने ही अंशों में अपनी निहिचत रीतिसे मिला कर आवश्यक गरमी और दबाव पहुँचा कर हीरा और नीलम बना लिये गये।

माताका गर्भस्थान प्रकृतिकी एक प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला (Laboratory) में बहुमूल्य और सस्ते हर तरहके मनुष्य-रत्न टीक उसी प्रकारसे तैयार होते हैं जिस प्रकार कि रसशालामें रसमात्रायें। रसशालामें रासायनिककी बुद्धि, यन्त्रोंकी उत्तमता तथा पदार्थोंके उचित अंशके मिश्रण पर ओपियोंकी उपयोगितामें अधिकता या न्यूनता होती है, काचके कारखानेमें काचके मावेकी जातिके अनुसार न्यूनाधिक निर्मल और पारदर्शक काचकी वस्तुयें बनती हैं, सूई, कारीगर और मशीनकी उत्तमताके अनुसार सुन्दर और टिकाज या महे और कमजोर कपड़े बनते हैं, कुम्हार जिसतरहकी मिट्टीका उपयोग करता है, चाकके जपर जैसा आकार देता है, जिस सावधानी और चतुरतासे उन्हें पकाता है वसे ही उत्तम या निकम्मे पात्र तैयार होते हैं। मद्दीमेंसे निकालनेके पश्चात् पात्रों पर चाहे जैसा रंग चढ़ाया जाय, चित्रकारी और पचीकारी की जाय, इससे उनकी सुन्दरता कुछ बढ़ सकती है, किन्तु

पात्रोंका वास्तविक मूल्य उपयोगों लाइहुई सृत्तिकासे, साँचे या चाक पर दिये हुए आकारसे और भट्टीमें चतुराईके साथ पकानेसे ही आँका जाता है:—

> It isn t all in the bringing up, Let folks say what they will, You may silver Polish a Pewter cup, But it will be Pewter still.

बालकरूपी पुतला माताके गर्भरूपी सांचेमें ढलकर तैयार होता है। जैसे उत्तम या मध्यम पदार्थोंका प्रयोग इस महान् रसशालामें किया जाता है. वैसा ही अच्छा या बुरा पुतला तैयार होता है। यंदि चतुर रासायनिक माता-पिताने हीरा बनानेका मसाला एकट्टा करके उसे उचित समय और निश्चित रीतिसे सावधानीके साथ मिलाया, तो बहुमूल्य हीरा बनता है, यदि नीलमके मसालेसे काम लिया तो नीलम तैयार होता है और यदि काच बनानेके पदार्थोंका प्रयोग किया तो काच प्राप्त होता है। राम और रावण, कृष्ण और कंस. युधिंष्टिर और दुर्योधन, पृथ्वीराज और जयचन्द्र आदि उत्तम और अधम मनुष्योंकी रचना माताकी इसी अद्भुत रसशालामें हुई है। अन्तर केवल पदा-र्थाकी उत्तमता-अधमताका हुआ है। जैसे पदार्थका प्रयोग हुआ प्राकृतिक प्रयो-गञ्चालामेंसे वैसी ही वस्तु बनकर बाहर निकली। राम या रावण, कौशल्या या ककेयीको पैदा करना अब भी हमारे ही अधीन है। जैसे मसालोंका प्रयोग किया जायगा, वैसी ही सन्तात प्रयोगशालासे तैयार होगी। यह प्रकृतिका अटल ओर निर्विवाद नियम है। अत: विचार इस बातपर करना है कि इच्छा-नुसार उत्तम सन्तति उत्पन्न करनेके लिए किन किन पदार्थोंकी आवश्यकता पड़ती है जिनके प्रयोगसे केवल सर्वोत्तम सन्तान उत्पन्न हो सके।

इस विषयके चार भाग किये जा सकते हैं:-

- (क) प्राकृतिक प्रयोगशालाका रहस्य।
- ( ख ) वंशपरम्परासे आनेवाले गुण ।
- (ग) मनःशक्ति और प्रेमका प्रभाव।
- ( घ ) सन्तानका पाळन-पोषण और शिक्षण।

#### (क)-प्राकृतिक प्रयोगशालाका रहस्य। \*

'Nature is not on the side of sentiment. She is always a prodigal, acting in and for the plural on a grand scale, with one great aim before her of ensuring the continuance of the race. She has fitted man and woman not to love one, but hundreds, and our senses act automatically on the side of Nature.'

—Victoria Cross.

धर आँख उटाकर देखिए प्रकृतिकी विचित्र छीछायें दिखाई देती हैं। सृष्टिकी प्रत्येक बात अपूर्व रहस्य से भरी हुई है। प्रकृति जिस अनुपम रीतिसे सृष्टिके विस्तारका कार्य करती है उस पर जितना ही ध्यान दीजिए उतना ही आनन्द और शुश्चिय होता है।

प्रकृतिने इस विचित्र संसारमें असंख्य प्राणिवर्ग उत्पन्न किये हैं और वह प्रत्येक वर्गक निरन्तर स्थिर रखनेका पूर्ण यतन करती है। किसी जाति या श्रेणीके जीवोंका वह अन्त नहीं देखा चाहती, वह उनकी वृद्धि वड़ी ही उदारतासे करती है। जैसा वतलाया जाचुका है कि जहाँ उसे एक वट-वृक्ष उत्पन्न करना होता है वहाँ वह लाखों करोड़ों वीजोंसे काम लेती है। यद्यपि एक वृक्षके लिए एक ही वीज काफी है, किन्तु संयोगवश यदि वह बीज नष्ट हो जाय और वृक्ष न पैदा हो सके तो प्रकृतिके विस्तार-कार्यमें बाधा पड़

<sup>\*</sup> लज्जा मनुष्य-समाजका स्वाभाविक गुण है। गुण ही नहीं बल्कि मानव-जातिके लिए एक उत्तम भूषण है। किन्तु उचित सीमामें ही वह गुण कहा जा सकता है। उचित सीमाका उल्लंघन होने पर वह गुण न रहकर अवगुण हो जाता है। जिसके ज्ञानपर हमारी भावी सन्तानका, हमारे देशका बल्कि संसार मात्रका जय या क्षय निर्भर है उस महत्त्वपूर्ण विषयको लज्जाप्रद या अश्लील समझकर त्याग देना अच्छा नहीं। इस लज्जाप्रदताके भ्रमको छोड़कर प्रत्येक स्त्री-पुरुषको, मुख्यतः खियोंको उचित अवस्थामें इस विषयके ज्ञानसे लाभ उठाना चाहिए। पुरुषका तो गर्माधान करने तक ही बच्चेके पुधारसे सम्बन्ध है, किन्तु स्त्रियोंका गर्म रहनेके पहलेसे, बच्चा अच्छे प्रकार समझने न लगे तबतक, सम्बन्ध है। सन्तानके सुधार या बिगाइकी जिम्मेदारी स्त्रियों पर अधिक है। इस लिए स्त्रियोंको उचित समय पर इस विषयका ज्ञान प्राप्त करा देना परम आवश्यक है। इसमें लज्जाकी या अश्लीलताकी कोई बात नहीं है।

जाय। इस लिए वह अत्यन्त उदारताके साथ लाखों बीजोंसे काम लिया करती है जिससे कि नष्ट होते होते भी दो एक नये वृक्ष पैदा हो जायँ।

मानव-जातिके विस्तार और अस्तित्वके लिए उसने कम बुद्धि नहीं सर्च की है। उसने इस जातिके प्रत्येक प्राणीको स्वतन्त्र रखते हुए प्रेमबन्धनमें ऐसा जकड़ रक्खा है कि वह हिल नहीं सकता। प्रेम एक ऐसी वृत्ति है कि जिससे मनुष्यका किसीसे प्रेम किये बिना छुटकारा ही नहीं। संसारके प्रत्येक स्त्री-पुरुषको—वच्चेसे लेकर बूढ़ेको—राजा, रंक, गृहस्थ, संन्यासी सभीको इस विभूतिके अधीन रहना पड़ता है और किसी न किसीसे प्रेम रखना ही पड़ता है। ईश-प्रेम, देश-प्रेम, जाति-प्रेम, कुटुम्ब-प्रेम, माता, पिता, भाई, बाहन, पुत्र और पुत्री आदिका प्रेम, इस प्रकार किसी न किसी प्रेमके बन्ध-नमें बँधा ही रहना पड़ता है।

ये जितने प्रेम हैं सब मानवजातिकी स्थिति, विकास और विस्तारमें सहा-यता देते हैं; किन्तु इन सबोंसे अधिक शिक्तवान् स्वीविषयक प्रेम है। यह वह शक्ति है जो मानवको बदल देती है—स्वीपुरुषोंका काया पलट कर देती है—उसके स्वभावमें, उसके आचरणमें, उसके जीवनमें परिवर्तन कर देती है। इस प्रेमसे उसकी भावना, उसके विचार, उसकी बुद्धि, उसकी प्रतिमा, उसकी सदाचारशीलता और उसकी संकल्पशक्तिमें विजलीकीसी संजीविनी शक्ति उत्पन्न हो जाती है,—जंगली सभ्य, निर्दय द्यालु, डरपोक बहादुर और मूर्ख विद्वान बन जाता है।

प्रकृतिने स्नी-पुरुषों में ऐसी आकर्षणशक्ति उत्पन्न कर रक्खी है कि वे एक दूसरेकी सुन्दरता पर या गुणवत्ता पर ऐसे मुग्ध हो जाते हैं कि अपने आपको मूल जाते हैं। देखनेसे, छूनेसे, प्रेमपात्रके विषयमें बात करनेसे या बात सुननेसे हृदय द्रवित हो जाता है। प्रेमपात्रके ध्यानमात्रसे प्रत्येक शारीरिक शान-तन्तु उत्तेजित और प्रफुछित हो उठता है—चेहरेपर ललाई और प्रसम्वता, ऑंखों में चमक और चंचलता और हृदयमें आनन्द और उत्साहकी लहरें उमड़ आती हैं। 'दो शरीर एक प्राण 'का सच्चा उदाहरण यही प्रेमी-प्रेमिकाका जोड़ा है। श्री और पुरुष इन दो पृथक् प्राणियोंको एक कर देनेके लिए, उनको एक दूसरेमें लीन कर देनेके लिए, तन्मय कर देनेके लिए, मिला देनेके लिए प्रकृतिने इस प्रेमशाक्तिको उत्पन्न किया है।

जीवनकालमें एक ही जनसे पूर्ण प्रेम होता है। 'One life one love' और यही प्रेमके बन्धनसे बंधी हुई दो व्यक्तियाँ वैवाहिक सम्बन्धसे जुड़कर दम्पति बनती हैं। उचित भी यही है कि जो एक दूसरको हृदयसे प्रेम करते हों वे ही वैवाहिक सम्बन्ध करें—'Those who love in spirit should unite in person.' सामाजिक और मानसिक झुकाव भी इसी ओर होता है कि जीवन मात्रमें केवल एक ही प्रेमपात्र हो, किन्तु प्रकृतिका रुख दूसरा ही है। प्रकृति सामाजिक या मानसिक भावोंकी और ध्यान नहीं देती, वह केवल अपनी वंशवृद्धिकी बात देखती है। इस भयसे कि यदि किसी कारण एक प्रेमी और प्रेमिकामें वियोग हो जाय अथवा उनमेंसे किसी एककी भी मृत्यु हो जाय तो सन्तान-वृद्धिका कार्य वन्द हो जायगा, वह एक व्यक्तिक प्रेमको काफी नहीं सैमझती।

वंश-वृद्धिकार्यको निर्विव्यतासे चलाते रहनेके लिए, एकके वियुक्त हो जाने या मर जानेके पश्चात् दूसरेसे काम लेनेके अभिप्रायसे उसने एकके बदले सैकड़ों व्यक्तियों पर प्यार करनेकी शक्ति मानवजातिको दी है। प्राकृतिक खुकाव एक ही व्यक्तिकी ओर नहीं होता, वह कितन ही सुन्दर और गुण-वानोंकी ओर ढुलता है। मानसिक शक्तिके द्वारा मनुष्य इस प्राकृतिक चंचलताको दबाकर अपने प्रेमको एक पात्रमें स्थिर रखता है और इसे ही हम सच्चा प्रेम (Fidelity in love) कहते हैं। किन्तु सची बात यह है कि हमारा हृदय प्रकृतिके संकेतोंकी ओर अवश्य चलायमान हुआ करता है। एक खी अपने प्रथम प्रेमीके अतिरिक्त किसी दूसरेके रूप या गुणको देख कर उसे पसन्द करती है और स्वभावतः बिना इच्छा किये ही आपसे आप उसकी ओर आकर्षित होती है। यह प्रकृतिका ही कार्य है। इस समय खीका प्राकृतिक भाव यह नहीं होता कि वह इस दूसरे मनुष्यको प्रेम करना नहीं चाहती, बक्ति सामाजिक पातिव्रत धर्मके भयसे अथवा यह सोच कर कि इस दूसरे मनुष्यको प्यार करनेसे उसके पहले प्रेमीको दुःख होगा वह अपनी मानसिक शक्तिसे इस नये प्रेमको कुचल डालती है।

यही दशा पुरुपकी भी है। अपनी पहली प्रेमिकाके अतिरिक्त जब वह किसी दूसरेकी सुन्दरता पर या गुणों पर सुग्ध होता है तब स्वभावतः उसकी ओर झुका चाहता है। चित्त आकर्षित होता है, किन्तु इस भयसे कि नई प्रेमिकासे पुरानीको दुःख होगा उसकी ओरसे मनको फेरना आरम्भ करताः है। इस द्वियोंके पुरुषोंकी ओर आकर्षित होनेमें, और पुरुषोंके त्रियोंकी ओर खिंचनेमें उनका दोष नहीं है, यह प्रकृतिका रहस्य है। उसके सन्तानवृ-द्विकार्यमें बाधा न पड़े, इसी लिए वह युवा और युवतियोंको यह वशीकर- णका खेल खिला कर उनको चलायमान किया करती है—In both it is the anxiety of Nature that neither should be left mateless—part of her tremendous scheme of insurance against mischance.

मनुष्य आनन्दकी ओर स्वयं ही आकर्षित होता है। आनन्दकी ओर आकर्षित होना उसकी प्रकृति या स्वभाव है। संसारमें मनुष्य उसी कार्यकी तरफ अनुराग प्रकट करता है जिसमें उसे कुछ आनन्द मिछनेकी सम्भावना होती है। आनन्द चाहे क्षणिक हो और चाहे स्थायी, किन्तु, यह तो सर्वथा निश्चित है कि मनुष्य यदि झुकेगा तो आनंदहीकी ओर। यदि उसे विश्वास हो जाय कि अमुक कार्यमें छेशमात्र भी आनन्द नहीं है, तो वह उस कार्यके करनेकी चेष्टा तक नहीं करेगा। इसी छिए प्रकृतिने मानव-जातिकी वृद्धिकि-यामें एक विशेष प्रकारके आनन्दका समावेश कर रक्खा है।

डाक्टर फाउलरका कथन है कि Love is a transmiting agent — प्रेम अपने प्रेमपात्रोंका रूप और गुण पुन: उत्पन्न करता है; अर्थात् प्रेमि- योंके हृदयमें यह इच्छा हुआ करती है कि वे अपने प्रेमपात्रका रूप और गुण भावी सन्तानमें देखें। प्रेमका यह स्वाभाविक गुण है कि वह अपने प्यारेकी शक्ल-जिस पर उसका प्रेम हो उसके सहश मूर्ति-गढ़कर संसारको देना चाहता है—Beauty that women seek after......that they may give to the world again.

योवन, सौन्द्रय और गुणस प्रकृति स्त्री और पुरुषोंको एक दूसरेकी ओर आकर्षित करके प्रेममें प्रस्पर छीन कर देती है, और फिर उन्हें आनन्द्रके खोभमें मतवाला करके उनसे वंदा-वृद्धिका कार्य्य लिया करती है।

आगे चलकर मालूम होगा कि दम्पतिके परस्परके प्रेमसे, आनंदमय जीव-नसे, उमंग और उत्साहसे सन्तानमें उत्तमता आती है। उत्तम स्थितिमें उत्पन्न होनेवाली सन्तान उत्तम ही गुणोंसे विभूषित होती है। प्रेमपात्रके साथ संयुक्त होनेसे गहरा आनन्द प्राप्त होता है। इंस आनन्दसे उमंग और उत्साह बढ़ता है और इस उमंग और उत्साहके बढ़नेसे स्थितिमें उत्तमता आती है। गर्भाधानके समय दम्पात्तकी जो मनोवृत्त होती है वे जिस स्थितिमें होते हैं उसका प्रभाव संतान पर पड़ता है। इसी लिए प्रकृतिने प्रममयी संतानोत्प-त्तिकियामें एक विशेष प्रकारके आनंदका समानेश कर रक्खा है।

उपर्युक्त विवेचनसे यह सिद्धान्त स्थिर होता है कि प्रकृतिने संतानोत्पत्तिके लिए संयोग ( मेथुन ) और संतानको उत्तम बनानेके लिए उसमें आनन्द सृष्ट किया है। अधम कामवासनाको तुप्त करनेके लिए प्रकृतिने आनन्द्रकी सृष्टि नहीं की है। सृष्टिमात्रके पद्म और पक्षियों में जब कभी यह किया होती है तब एकमात्र संतानोत्पत्तिके छिए होती है । संसारमें एक मानव जाति ही ऐसी पापकलपित है जो मेथुनके आनन्दको एक बात और संता-नोत्पत्तिको दूसरी बात मान बैटी हैं; बल्कि उसके समाजमें क्षाणिक इन्द्रिय वासनाकी तृति ही प्रथम यात समझी जाने लगी है । इस इच्छाको तृत करनेमें यदि गर्भ रह जाय तो हरीच्छा ! कामवासनाकी नृप्ति अपने हाथमें और संतानका उत्पन्न होना या न होना भाग्यके हाथमें ! पश्चिमीय अधम साहित्यने भारतको और भी गारत कर रक्खा है। स्मरण रहे कि प्रकृतिको धोखा नहीं दिया जा सकता। सन्तानोसितिके आतिरिक्त अन्य किसी भी हेतुसे वीर्यपात करना प्रकृतिनियमके विरुद्ध कार्य करना है । इसका दण्ड हमें प्रकृति दे रही है। पापका प्रायश्चित्त किये बिना उद्धार नहीं हो सकता। हम गिर तो गये ही हैं; किन्तु अब और नीचे न जायँ, वस इसीमें कुशल है। सावधान !

### उत्पादक संस्थान। \*

वे अंग जिनके द्वारा सन्तानोत्पत्ति की जाती है उत्पादक संस्थान ( Reproductive system ) कहलाते हैं। वे शिक्ष, अंडकोष, योनि और गर्भाशय आदि हैं।

पुरुषके उत्पादक संस्थानके मुख्य अंग हैं—अण्डकोष, अण्ड, शुक्रजनक यन्यि, शुक्रजाशय और शिश्व। अंडकोष वह अङ्ग हं जो सारे शरीरसे वीयकी एकत्र करता है। मेथुनद्वारा वीर्य बनानेका यही अंग है। यह केवल पुरुषोंको होता है। बाहरसे इसकी शकल एक लक्ष्रती हुई थैलीकी तरह होती है। इस थैलीके भीतर दो अंडाकार अंड होते हैं। एक इस थलीके दाहिनी

<sup>\*</sup> The Modern Family Doctor-T. C. Jack-London 1914.

ओर और दूसरा बाई ओर लटका करता है। प्रौढ़ावस्थामें ये १२ इंच लम्बे, १ इंच चौड़े और - इंच मोटे होते हैं। ये एक प्रकारकी अति स्क्ष्म रेशेदार वस्तुसे ढके रहते हैं, और उसकी बनावट ऐसी होती है कि वह अंडको कई भागों में-विभक्त कर देती है। एक भागमें ग्रुकजनक यन्थि होती है और दूसरेमें अति स्क्ष्म लपेटे हुए (Coiled) स्त्रके सहश एक बहुत लम्बा तंतु होता है जिसमें ग्रुककीट उत्पन्न होते और रहते हैं। इसी ग्रुककीटमें पुरुषके सन्तानो-लादक मुख्य दृष्य होते हैं।

अण्डसे बिलकुल मिली हुई उसके पीछे इपिडिमिज होती है। अंडके बारीक तंतुका लगाव इससे रहता है। इसकी शकल कुछ अर्धचन्द्रकीसी होती है। इसके ऊपर अतिस्क्ष्म नलियाँ होती हैं, जो कि ऊपर जाकर मिल जाती हैं और एक मोटी नली बन जाती है। यह नली उदरसे होती हुई मूत्रप्रणालीमें मिलकर शुकाशयमें प्रवेश करती है।

ग्रुकाशय ( Seminal Vesicles ) एक प्रकारकी दो थैलियाँ हैं जिनका कुल अंश लपेटे हुए ( coiled ) सूतकीसी वस्तुका बना होता है। ये सूत्राशय ( Bladder ) से बिलकुल मिली हुई होती हैं। इनमें अंडसे उत्पन्न किया हुआ ग्रुक एकहा होता है और ये सूत्रमार्गसे मिल जाती हैं।

मूत्रमार्ग (Urethra) मूत्राशयके नीचेवाली नलीको कहते हैं। पुरुषमें (प्रोडावस्थामें) इस नलीको लम्बाई ८ या ९ इंच होती है। इस नलीका आरम्भ मूत्राशयके नीचेसे होता है और यह शिक्षके नीचेसे होती हुई लिङ्ग-मुण्डमें समाप्त हो जाती है। शिक्षके मणि (सोपारी) में जो छिद्र होता है वह इसी मूत्रमार्गकी नलीका अन्त है। इसी नलीके मार्गसे मूत्र और खुक बाहर निकलते हैं।

शिक्ष (Penis) तीन बेळनाकर (cylindrical) मांसतंतुओंसे बना होता है। सिकुड़कर छोटां हो जाना और फिर बढ़कर अपने पूर्ण प्रमाणमें आजाना इसका गुण है। इसके अन्तमें शिक्षमणि या सोपारी होती है जो छुछड़ी नामक चमड़ेसे ढकी होती है। ये शिक्ष और अण्डकोष सारे शारीरके वात-मंडळसे (Nervous System) मिळे रहते हैं। ज्ञान या कर्मेन्द्रियोंके कार्यसे स्वयंभू शिक्षमें उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। पहळा कार्य बातसूत्रका खबर पहुँचाना है, उसके उत्तरमें रक्तकी नााड़ियोंसे तीनों बेळनाकार मांस तंतुओंमें रक्त उमद् पद्ता है, तब शान्त शिक्षमें बढ़ी तीक्ष्ण उत्तेजना उत्पन्न होजाती है और वह एक बारगी बढ़ जाता है।

श्वियों के उत्पादक संस्थानके मुख्य अंगों का नाम है—हिम्बजनक ग्रन्थि, गर्मा-शय, फालो पियन नली और योनि अथवा भग \* । पुरुपों के अंडके स्थान पर श्वियों की हिम्बजनक ग्रन्थियाँ (Ovary) होती हैं। ये एक इंच लम्बी, बादामके शकलकी, वस्ति (Pelvis) के भीतर एक दाहिनी ओर और दूसरी बाई ओर होती हैं। ये गर्भाशयके दोनों ओर उससे जरासे फासले पर जपरकी ओर रेशेदार तंतुसे जुड़ी रहती हैं। इसीसे हिम्ब-नामक कीट उरपन्न होते हैं जो खीके संतानोत्यादक मुख्य दृज्य होते हैं।

+ मूत्राशयके पीछे जिस स्थान पर पुरुपोंके झुकाशय होता है उसी स्थान पर खियोंके गर्भाशय (uterus or womb) होता है। यह नासपातीके शकलका एक खोखला मांसिपण्ड है। यह जपर मोटा और नीचे आकर पतला हो जाता है। इसके जपरके भागको शरीर (Body) और नीचेके भागको श्रीवा कहते हैं। जब खी गर्भवती नहीं होती तब इसकी लम्बाई ३ इंच, चौड़ाई २ इंच और शरीरकी मोटाई लगभग १ इंच हुआ करती है। गर्भाशयकी श्रीवा योनितक चली आती है और एक छोटेसे दानेकी भाँति दिखाई देती है। यह दाना गर्भाशयका मुख कहा जाता है। इसमें खुलने और बन्द होनेकी शक्ति होती है। गर्भाशयके शरीरके दोनों तरफ दो नलियाँ होती हैं। इन्हें 'फालोपियन' नली (Fallopian tube) कहते हैं। यह नली गर्भीशयको डिम्बजनक श्रन्थिसे मिलाती है। गर्भाशय ही वह स्थान है जहाँ गर्भीस्थित होती है और जहाँसे नौ मासके पश्चात् बचेका जन्म होता है।

पुरुषोंके जननेन्द्रियके स्थान पर खियोंके भग या योनि होती है। यह युव-तियोंमें लगभग ३ इंच गहरी होती है। इसमें दो छिद्र होते हैं, एक छोटा और दूसरा बड़ा। छोटे छिद्रसे मूत्रमार्ग (Urethra) की नली मिली होती है।

<sup>\*</sup> स्त्रियोंकी छाती या स्तनुयुग्म भी उत्पादक संस्थानका एक अंग माना जाता है।

<sup>+</sup> स्त्री और पुरुपके मूत्रमार्ग ( Urethra ) में अन्तर होता है। स्त्रियोंका मूत्रमार्ग पुरुषोंसे छोटा लगभग २ इंचका ही होता है।

बड़े छिद्रका लगाव गर्भाशय आदिसे रहता है। इसे योनिद्वार कहते हैं। यही मासिक स्नावका मार्ग है और इसी मार्गसे बचा जन्म लेता है। इसके ऊपर दो मुलायम गिद्दया होती हैं जिन्हें भगोष्ठ कहते हैं। स्निथों में मैथुनका यही अंग होता है।

स्नी और पुरुष दोनोंकी जननेन्द्रियाँ बड़ी ही सचेत (sensitive) होती हैं। शरीरके किसी भी भागमें ज्ञान या स्परेंन्द्रियद्वारा तिनक भी विषयासक्त कार्य होनेसे इनमें तत्काल ही किसी न किसी अंशमें उत्तेजना पदा हो जाती है। इन इन्द्रियोंका लगाव शरीरके प्रत्येक अंगसे हैं। उदर, रीढ़ हृदय और मस्तिष्ककी प्रधान वातरज्जुओं (Nerves) से लेकर शरीरके आति स्क्ष्म भागों तक इन जनने न्द्रियोंका घनिष्ट लगाव है। इन दो अंगोंकी तरह शरीरका और कोई अंग नहीं है जिसका इतनी वातरज्जुओंसे लगाव हो। शरीर मात्रके वातमण्डल (Nervous system) पर दो अंगोंका शासन है। \* इन्हीं दो अंगोंके मन्थनसे सारे शरीरका रस निकलता है जो मानव वृक्षकी उत्पत्तिमें बीजका काम देता है। इसी मसालसे प्राकृतिक प्रयोगशालामें संतान तथार होती है।

### प्राकृतिक प्रयोगशालाके मसाले।

जो कुछ आहार किया जाता है वह पकाशय (Stomach) में जाता है, वहां अनेक शक्तियों के द्वारा पाचन होता है और एक प्रकारका रस बनता है। सार भाग शरीरमें रह जाता है और अनावश्यक भाग मल और मूत्रके रूपमें बाहर निकल जाता है। इस रसका फिर पाचन होता है और सार भाग रुधिरमें मिल जाता है। इस रुधिरका भी पाचन होता है और उसके तीन भाग होते हैं—सूक्ष्म, स्थूल और मल। सूक्ष्म भाग रुधिरमें मिलकर उसका पोषण करता है, स्थूल भागसे मांस बनता है आर मलसे पित्त। इस पाचनिक्रयाका

<sup>\* &#</sup>x27;As no other point in the body is there a junction of so many important nerve—extremities as in the reproductive organs These, in particular, the branches or many spinal nerves and of the nervous sympathicus, and through their connection with the brain are capable of exerting an influence on the entire nervous system. They are in a sense the root of the whole tree of life.'

—B. Porter.

तार टूटने नहीं पाता । एक सारको पचाकर उसमेंसे दूसरा, फिर तीसरा, और फिर उससे भी सूक्ष्म चौथा मार, इस तरह एकसे एक उत्तम वस्तुर्थे तैयार हुआ करती हैं। आवश्यक वस्तुर्थे शरीरके शत्येक भागमें मिला करती हैं और अनावश्यक वस्तुर्थे मल, मृत्र, पसीना, नाक-कानका मेल, नख और बाल वन कर वाहर निकल जाती हैं। इसी कमसे भोजन किये हुए पदार्थसे रस, रससे रक्त, रक्तसे मांस, मांससे मेदा, मेदासे अस्थि, अस्थिसे मज्जा और मज्जासे वीर्य्य या रज \* बनता है।

आहार करनेसे वीर्घ्य बनने तक रसका पृथक् पृथक् छः धातुओं में पाचन होता है। प्रत्येक पाचन और शुद्धिक्रियामें ५ दिनसे छुछ अधिक समय छगता है। इस हिसाबसे आहारसे वीर्य बननेमें प्रायः ३० दिन ओर छुछ घण्टे छगते हैं। शरीरमें वीर्घ्य सबसे शुद्ध रस होता है। इसीसे मानवशरी रका पोपण होता है। इसका कोई एक स्थान नहीं है। जैसे दहीमें घी, तिलमें तेल और ईखमें रस रहता है वेसे ही वीर्घ्य भी समस्त शरीरमें प्रत्येक स्थानमें रहता है। यही शरीरका राजा है। वीर्घ्यहीं वल है, वीर्घ्यहीं से बुद्धि है। इसीसे उत्साह, धर्म, लावण्य और सौन्द्र्य है। शरीरकी उत्तमता इसी वीर्घ्य पर निर्भर है। इसकी वृद्धिसे इन विभृतियों में वृद्धि होती है और इसके क्षयसे उपर्युक्त सब बातें, बिल्क जीवन तक नष्ट हो जाता है। इसी खिए सन्तानोत्पत्ति कार्यके अतिरिक्त और किसी इच्छाकी प्रतिके लिए वीर्घ्यपात करना अनुचित कहा गया है। जैसे दहीके मथनसे मक्सन निकलता है वैसे ही 'रित-सेवन ' द्वारा समस्त शरीरका मथन होकर वीर्घ्य बनता है और वीर्य तथा रजके मेलसे सन्तानोत्पत्ति होती है।

वीर्घ्य सफेद, लसदार और चिकना पदार्थ है। इसमें एक खास तरहकी गन्ध होती है। पाश्चास्य विद्वानोंने स्क्म-दर्शक यन्त्रोंसे वीर्घ्यका निरीक्षण करके पता लगाया है कि इसमें क्या क्या पदार्थ हैं। ग्रुद्ध वीर्घ्यमें दो दृक्य पाये जाते हैं—एक ग्रुक्रकीट (Spermatazoa) और दृसरा वीर्यके दाने (Seminal granule)। बस, पुरुषवीर्घ्यमें यही दो चीजें हैं।

<sup>\*</sup> स्त्री और पुरुष-वीर्यमें मिन्नता होतो है। इससे दोनोंका एक नाम नहीं हो सकता। स्त्रीकी सातवीं धातु, जो छुद्ध होकर बनती है, रज है।

शुक्रकीट एक प्रकारके अति सूक्ष्म जन्तु हैं जो आँखसे सूक्ष्म-दर्शक यन्त्र-की सहायताके बिना नहीं दिखाई दे सकते। ये एक तरहके दुमदार जन्तु हैं। इनका सिर चिपटा, धड़ गोल और पूँछ लम्बी चूड़ीदार उतारकी होती है। इनके सिरकी लम्बाई हर्ने, इंच, चौड़ाई १०००० इंच, धड़की लम्बाई हरे० इंच, और पूँछकी लम्बाई ४००० इंच, होती है। इस कीटमें सम्चलन-शक्ति होती है। यह सम्चलन तडपनेकी भाँति होता है। इसी शक्तिसे ये योनिद्वारमें प्रवेश करके आगे बढ़ते हैं और स्त्रीके हिम्ब नामक कीटमें प्रवेश ( Seminal granules ) करनेमें समर्थ होते हैं जिससे हिम्ब गर्भरूपमें या बच्चेके बीजरूपमें परिणत हो जाता है।

वीर्यंके दाने या जरें ( Seminal granules ) वीर्यंकीटके साथ एक प्रकारके द्रव्यसे मिले रहते हैं। ये वीर्यंकीटसे भी छोटे होते हैं। इनका काम भी छीके डिम्बमें प्रवेश करके उसको बीजमें परिणत करना है।

खियोंका वीर्यं पुरुषोंसे भिन्न होता है। उनके भोजनका पाचनकम तो पुरुषोंहीके समान है, किन्तु स्त्रीके सातवें रसमें वे ही दृष्य नहीं पाये जाते जो पुरुषमें होते हैं। जो श्रुद्ध रस गर्भोत्पत्तिमें काम आता है उसे रज कहते हैं। जिस प्रकार पुरुषवीर्यमें श्रुक्कीट होते हैं वैसे ही खियोंके रजमें भी एक प्रकारके जन्तु होते हैं जिन्हें डिम्ब कहते हैं। ये अण्डेकी तरह गोळ होते हैं और जिस प्रकार अण्डेके मीतर जहीं और सफेदी दो वस्तुयें होती हैं उसी तरह डिम्बमें भी जदीं और सफेदी होती है। जदींको न्यूक्कस (Nucleus) और सफेदीको प्रोटोफ्लाज्म (Protoplasm) कहते हैं। न्यूक्कस पानीके समान पतळी चीज है। इसमें अति सुक्ष्म पीछे परमाणु होते हैं। यह एक खारीक झिछीके अंदर बंद रहता है और प्रोटोफ्लाज्ममें तरता और धीर धीर बढ़ता है।

प्रोटोशास्म भी पानीके सदश पतली चीज होती है। इसमें दो तरहके परमाणु होते हैं। एकको ग्लोबयुक्स ( Globules ) और दूसरेको ग्रेन्युक्स ( Granules ) कहते हैं। न्यूक्स और प्रोटोशास्म दोनों दृज्य एक बारीक क्रिक्शिके भीनग ढके रहते हैं और इन सबको डिम्ब कहते हैं। यह लगभग होता है। होस्ब कुककीटसे बहुत बढ़ा होता है। क्रुफकीट डिम्बमें

प्रवेश कर जाता है। इन दोनोंके मिश्रणको वच्चेका बीज कहते हैं। इसी मसालेसे प्रयोगशालामें संतान तयार होती है।+

### प्रयोगशास्त्रामें शरीर-रचना।

जैसे ऋतु, भूमि, बीज और जलके संयोगसे बीजसे अंकुरोत्पत्ति होती है वैसे ही ऋतु, गर्भाशय, रज और वीर्य इन चार पदार्थोंके संयोगसे सन्तानके अंकुर उगते हैं। इसे गर्भस्थिति कहते हैं।\*

श्चियोंके रजसावके ३ दिन बचाकर † चौथे दिन रतिसेवासे डिम्ब और

- + (1) Sexual Psychology by Trail. (2) Kollikar. (3) Kirke.
- पूर्वोक्त वस्तुओं के संयोग होने पर भी जो गर्भिस्थिति नहीं होती है उसके
   बहुतसे कारणों में से मुख्य ये हैं:—•
- (१) गर्माशयमें रोग होना—(क) गर्माशयमें मांस या मजा बढ़ जाना। (ख) गर्भमें कीड़ा पैदा हो जाना। (ग) गर्माशयका दग्ध हो जाना। छोटी उमरके संभोगसे यह रोग उत्पन्न हो जाता है। (घ) गर्माशयका उलट जाना। (ङ) गर्माशयमें वायुका बढ़ जाना। (च) गर्माशयमें शीत पैदा हो जाना।
- (२) रजोधर्ममें गड़बड़ी रहना-(क) मासिकधर्मका न होना। (ख) ठीक समय पर जो प्रति २८ वें दिन होता है न होकर पहले या पीछे कई दिन बाद होना। (ग) कम होना। (घ) बहुत ज्यादा होना। आदि।
- (३) संयोगकी अधिकता—इससे पुरुषवीयके शुक्रकीटोंमें कमी आजाती है और वे इतने शक्तिहीन हो जाते हैं कि डिम्बमें प्रवेश नहीं कर सकते। आहि।
- (४) मनःशक्तिकी प्रतिकूलता—कुछ दिनोतक सन्तान न होनेसे यह मान बैठना कि अब हमें सन्तान न होगी।
- (५) प्रेमका अभाव-इस कारण स्नी-पुरुष एक दूसरे पर अनुरक्त नहीं हो सकते और गर्भस्थिति नहीं हो सकती।
- (घ) डिम्बमें पुरुषकीटका मिश्रण न हो सकना—स्त्री और पुरुषके एक दूस-रैके आगे पीछ स्वलित होनेसे रज और वीर्यका मिश्रण नहीं होता, वह व्यर्थ जाता है।

† रजः झावके दिन न बचानेसे जैसे बहती हुई धारामें कोई चीज स्थिर नहीं रह सकती-उसी धाराके साथ वह जाती है, उसी तरह रजोद्दर्शनके आरं-भसे ३ या ४ दिनोंमें रतिसेवनसे गर्मस्थित नहीं होती और इन दिनोंके संभो-गसे खी और पुरुष दोनोंहाको नानाप्रकारके रोग हो जाते हैं। शुक्रकीटका 'फिलोपिनयल' नलीमें मिश्रण होता है और फिर यह मिला हुआ दृक्य गर्भाशयमें प्रवेश करता है। \*

पहला सप्ताह— रें इंचवाला डिम्ब, जिसमें ग्रुककीट प्रवेश कर चुका है, गर्भाशयमें स्थिर हो जाता है। यहाँ इस मिश्रित दृव्यके दो भाग होते हैं, फिर इन दो भागोंके चार भाग और इन चार भागोंके आठ भाग होते हैं। ये कल भाग भीतरसे अलग होने पर भी बाहरसे उसी एक डिम्बके भीतर रहते हैं।

दूसरा सप्ताह—इन आठ भागोंके १६ भाग हो जाते हैं और दूसरे सप्ता-हके अन्त तक डिम्बके भीतरके परमाणु विभक्त होकर तथा बढ़कर स्पंज (Sponge) के शकलके हो जाते हैं और डिम्बका आकार बढ़कर रहे हंच, और वजन प्राय: एक प्रेन हो जाता है।

तीसरा और चौथा सप्ताह—डिम्बका आकार चींटीके बराबर हो जाता है और महीना समाप्त होते होते उसमें सिर तथा पैरोंका आकार बनने लाता है। इस समय तक इसे देखकर कोई पहचान नहीं सकता कि यह मनुष्यजा। तिके बच्चेका बीज है।

दूसरा मास—लगभग पैतालीसर्वे दिन इस बीजका ऐसा आकार बन जाता है कि इसे देखकर यह कहा जा सकता है, कि यह मानव जातिके बच्चेका बीज है। शरीरकी अपेक्षा सिर बड़ा होता है; पैर टूंठे होते हैं, उनमें उँगलियाँ नहीं होतीं; आँख, कान और मुँहकी जगह सिर्फ काले काले दागते जान पड़ते हैं; लम्बाई एक इंच तक बढ़ जाती है और इस दूसरे महीनेके अन्त तक ये सब अंग कुछ स्पष्ट हो जाते हैं—हाथ, पैर, मुँह, उँगलियाँ दिखाई देने लगती हैं।

तीसरा मास—लम्बाई ३ इंच, और वजन छटाक डेड छटाक हो जाता है। आँखकी पलके तैयार हो जाती हैं पर वे बन्द रहती हैं। नाकके छेद, होठ, और छी या पुरुषके चिह्न बनते हैं। फेफड़ोंका बनना भी आरम्भ हो जाता है।

चौथा मास—रग पट्टे बराबर नजर आने लगते हैं। इस महीनेमें बच्च कुछ कुछ हिलने लगता है।

<sup>\*</sup> इसमें मतभेद है। कोई कहता है कि फिलोपियन टियूबमें रज और वीर्यका मिश्रण होता है और कोई कहते है कि गर्भाशयमें होता है।

पाँचवां मास—इस समय तक शरीरकी अपेक्षा सिर बड़ा होता है और उस पर कोमल बाल निकल आते हैं। लम्वाई ७-८ इंच हो जाती है।

छटा मास—चमड़ा या ऊपरकी खाल बनकर तैयार होती है, उँगलियों में नख निकल आते हैं और शरीरके सब अंग बन जाते हैं। इस समय यदि बच्चा गर्भसे बाहर हो जाय तो सींस लेता है, किन्तु जी नहीं सकता।

नातवाँ मास—वच्चा गर्भाशयमें उलट जाता है और बाहर निकलनेके सस्ते पर आ जाता है।

आठवाँ मास—शरीरके सब अवयव पुष्ट होते रहते हैं और अपना अपना काम करने लगते हैं। इस समय बच्चेमें अपने जीवनके निर्वाहकी शक्ति हो जाती है। वह स्वयं जी सकता है। ×

× अपने देश ( भारत ) में यदि वचे समयके पूर्व पैदा हो जाते हैं तो वे वहुधा मर जाते है। उनके कलेजे तथा फेफडेमें आवश्यक शक्ति न होनेके कारण वे भलीभाति रुधिर शुद्ध नहीं कर सकते जो उनकी मृत्युका एक प्रधान कारण होता है। नव-जात बालक नीले पीले पड़ जाते है। अपने यहाँ यह वीमारी भूतप्रेतकी वाथा समझी जाती है। इससे माता-पिता यथेष्ट उपचार न कर मूखोंसे झड़ाने फ़ुकाने या राखी गंडा बँधानेमें लगे रहते हैं और इस तरह उन बैचारोंकी जानें हे ही जाती हैं। पर इस देश ( अमेरिका ) में समयसे पूर्व पैदा हुए वच्चोंके लिए खास प्रवन्ध है। ये एक यन्त्र ( Infant incubator ) में रक्के जाते हैं। इस यन्त्रके द्वारा ८४ फी सैकड़ा बच्चे जीते पाये गये है। इस संस्थाका प्रधान स्थान न्यूयार्क है और इसकी शाखायें अन्य शह-रोंमें हैं। यहाँ समयसे पहले जनमे हुए बालक जन्म लेते ही लाये जाते हैं और उनकी परीक्षा की जाती है। फिर वे साफ सुथरा करके एक प्रकारके शीरोंके सन्दूकमें रक्खे जाते हैं। इसमें साफ और नर्म कपड़ा बिछा रहता है और विज्ञानकी सहायतासे सर्वदा समताप रक्खा जाता है । हर वालकके फेंफड़ेकी शक्तिके अनुसार हवामें आक्सिजन मिलाकर एक विशेष यन्त्र द्वारा इस उत्तम वायुका प्रवेश सन्दूकमें किया जाता है जिससे बालक बिना दिक्कतके साँस लिया करता है। ठीक समय और अवसर पर परीक्षा की हुई स्त्रियोंका उत्तम दूध उचित परिमाणमें उन्हें पिलाया जाता है। बस इतना करनेसे ये जीते. बढ़ते और पुष्ट होते जाते हैं।

नवाँ मास—नवें मासमें बच्चा सब प्रकार परिपूर्ण होकर साधारण तौर पर २० इंच तक लम्बा और वजनमें लगभग ६ सेरके होता है। अच्छे स्वस्य तथा उचित आयुवाले मातापिताकी सन्तान निरोग और हृष्टपुष्ट पैदा होती है।

गर्भाशयमें बच्चेका पोषण माताके रक्तसे होता है। बच्चा 'नाल 'नामक रस्सीके सदश अवयवसे सारे आवश्यक पदार्थ माताके शरीरसे खींचता है। माताके प्रत्येक गुण या अवगुणका, प्रत्येक भले या बुरे कार्यका तथा मान-सिक विचारका प्रभाव वच्चे पर पड़ता है। अतः जैसा मसाला विज्ञानशा-स्मामें प्रयोग किया जाता है, जितनी सावधानी तथा चतुरता उस वस्तुकी तैयारीमें खर्च की जाती है उतनी ही उत्तम या निकृष्ट सन्तान प्रयोगशालासे तैयार होकर निकलती है।

समय आने पर जो योग्य बनना चाहर्ता है वह मूल करता है। इसके लिए बहुत पहलेसे तैयारी करनी होती है। रूपवान्, निरोगी, दीर्घायु और गुणी सन्तानकी तैयारी सन्तानके जन्मसे कई पीढ़ी पहलेसे ही आरम्भ होती है। यदि गर्माशयरूपी मूमि अच्छी है, और नीवमें बड़े बड़े मजबूत पर्थर दिये गये हैं, तो उस पर सर्वांगसुन्दर सन्तानरूपी महल तैयार किया जा सकता है। महलका जपरी हिस्सा भी मसालेकी उत्तमता तथा शिल्पकार माता-पिताकी चतुरता पर निर्मर है। एक एक ईंट जिस ढंगसे रक्सी जाती है उसी ढंगका महल बनता है। महलके सुन्दर तथा चिरस्थायी होनेके लिए शारंभसे अंत तक किसी बातमें शुटि न रहनी चाहिए। यदि नीव ही कम-बोर है, तो उस पर आलीशान महल बन ही नहीं सकता। यदि हरसे,

बालकोंके जीवनका मुख्य यन्त्र साफ हवा, साफ कपड़े, शुद्ध दूध और उचित मात्राका प्रयोग मात्र है। अब आप उपयुक्त विवरणसे अपने यहाँके तर-करूपी प्रसूतिग्रहोंका मिलान कीजिए जहाँ गन्दे कपड़े, गन्दी हवा, हटे फूटे बरोंकी सबसे गन्दी कोठरियाँ और उसपरसे दुर्गन्धयुक्त मलीन वस्तुओंका धुआँ. होता है।

इस विज्ञानशालामें इस समय कई लड़के हैं। सबसे छोटा बालक यहाँ १४ दिनोंसे हैं। उसका वजन १५ छटाक है और देखनेमें वह एक चूहेके बराबर है। —-शिवप्रसाद ग्रुप्त, पनामा पैसेफिक प्रदर्शिनी-अमेरिका।

१४ अप्रेल, १९१४।

मूर्खतासे या कौशलसे उस पर इमारत बना भी ली जाय तो वह अवस्थमेव गिर जायगी और किया हुआ परिश्रम वृथा जायगा। अथवा नीव अच्छी हुई और जपर मिट्टीकी कची दीवार बना दी गई, या उसका नकशा खराब हुआ तो भी महल सन्तोषजनक न बनेगा। सुन्दर और मजबूत महलके लिए महल बनानेके नियम जानना तथा उसके अनुसार चलना, वंशपरम्परासे अच्छे बीजकी तैयारी करना, सदाचार और प्रेम आदि गुणोंसे तथा मानसिक विचारोंसे गर्भमें ही सन्तान पर प्रभाव डालना, जनमके पश्चात् भलीभाँति देख-रेख रखना, शिक्षा देना और सत्संगका संयोग जोड़ देना आवश्यक है। इससे ही इच्छानुसार उत्तम सन्तान हो सकती है।

## ( **ख**)**-वंश-परम्परा** अर्थात

## वंशमें पीढ़ी दर पीढ़ी उतरनेवाले गुण या अवगुण।

'Nature is all that a man brings himself into the world, nurture is very influence from without that affects him after his birth. The supremacy of nature over nurture, of inheritance over training is unquestionable. The influence of environment is not quite one-tenth that of heredity.'\*

—Galton.

ने शपरम्परासे ताल्पर्य यह है कि एक पीड़ीसे दूसरी पीड़ी बंधी होती है। आंगिक तथा जातीय प्रवाह द्वारा एक पीड़ीका सिलसिला दूसरी पीड़ीसे लगा रहता है। " शरीरका प्रत्येक भाग अपनेमेंसे अति सूक्ष्म भाग उत्पन्न करता है। ये अति सूक्ष्म परमाणु सारे शरीरमें संचलन करते हैं और अपने ही सहश दूसरे परमाणुओं को उत्पन्न करते हैं। इन्हीं परमाणु ओं मेंसे शरीर उत्पन्न करनेवाले को पोंकी उत्पन्न होती है जो पीडी दर पीढी

<sup>\*</sup> The Ground Work of Eugenics.

बच्चों में उतरते और प्रकट होते हैं।" + "मनुष्यशरीर दो प्रकारके कोषोंका बना होता है। एक प्रकारका कोष दिनमें सैकड़ों बार नष्ट होता और भोजन आदिसे फिर बना करता है और दूसरे प्रकारका कोप नष्ट नहीं होता, पीढ़ी दर पीढ़ी सन्तानमें उतरता रहता है। इन्हीं कोषोंसे वीर्य बनता है जिससे बच्चेकी उत्पत्ति होती है। एकको शरीरकी रक्षा तथा पोषण करनेवाला कोष (Sometic cell) और दूसरेको उत्पादक कोष (Cetum cell) कहते हैं। बीजमें जो शक्ति है वह प्रत्येक बीजमें नई नहीं बनती। पीढ़ी दर पीढ़ी उत्पादक कोषोंके साथ यह शक्ति भी संतानमें उतरती रहती है, और इसी शक्तिके अनुसार बच्चेमें वंशपरंपरासे दोष या गुण उतरते हैं। \*

प्रजनन (Eugenics) पर श्रीमान् गाट्टन साहबने बड़े परिश्रम तथा खोजसे एक सिद्धांत स्थिर किया है। उनका मत है कि सामान्यत: बच्चेकी शारीररचनाके तक्वोंका आधा हिस्सा तो माता और पिता दोनों मिछकरके देते हैं और बाकी आधा हिस्सा पूर्व पुरुपोंसे या वंशपरंपरासे आता है। उसका ब्योरा इस प्रकार है:—

" माता और पितासे प्राप्त हुए गुण या अवगुण आधा अंश, अर्थात् पृथक् पृथक् प्रत्येकसे चौथाई चौथाई अंश और इसी तरह पितामह, पितामही, मातामह, मातामही इन चारोंसे चौथाई अंश, अथवा यों कहिए कि प्रत्येकसे सोलह-सोलहवांश। इसके आगे भी इसी रीतिसे गुण अवगुण मिलते हैं। इस पंक्तिमालाका सिलसिला हुआ है + है + है + है + ... आदि=१।

इस अनंत पंक्तिमालाका यह विशेषत्व है कि प्रत्येक अंक पिछले अंकोंके जोडके बरावर होता है। जैसे —

$$\hat{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} + $

<sup>+</sup> Origin of Species-Darwin.

<sup>\*</sup> Weismann of Germany.

<sup>+</sup> The two parents between them contribute on the average one-half of each inherited vuality, each of them contributing one-quarter of it. The four grandparents contribute between them one-quarter, or each of them

 $\frac{1}{2} = \frac{9}{96} + \frac{9}{96} + \frac{9}{68} + \dots$  आदि; फिर इसी तरह....आदि"×

यह गाल्यन द्वारा निर्धारित व्यवस्था आनुमानिक गणना-सम्बन्धी सूत्रमात्र (Statuistical formula) है। किन्तु स्मरण रहे कि यह व्यवस्था दाय (Inheritance) में निर्णयात्मक रूपसे घटती है। इसको मिश्रित या संस्ष्ट दाय (Blended inheritance) कहते हैं। इस दायके अतिरिक्त सृष्टिमें दो प्रकारके दाय और भी देखनेमें आते हैं। एकको व्यावर्तक दाय (Exclusive inheritance) और दूसरेको निर्दिष्ट या विलक्षण दाय (Particulate inheritance) कहते हैं।

व्यावर्त्तक दायमें कभी मातृक और कभी पेतृक गुणोंका लोप सा पाया जाता है। संतितिमें माताके ही गुणोंका अधिकावेश होता है। इस कारण ऐसा मालूम होता है कि केवल माताही के गुणोंसे अपत्य अलंकृत है। पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि पेतृक गुण उसमें आये ही नहीं; वरन्यह घटना उपस्थित होती है कि पेतृक गुणविशेषका आविर्माय नहीं होता। ठीक इसी रीति पर किसी संतानमें पेतृक गुणोंका अधिक विकास होता है और मातृक गुण प्रायः छस पाये जाते हैं।

निर्दिष्ट या विलक्षण दायमें किसी गुण विशेषका विकास होता है, जो न तो पूर्णतया पेतृक होता है और न मातृक। जैसे घोड़े और गधेके मेलसे खबर पैदा होता है जिसमें न तो माताके गुण पाये जाते हैं और न पिताके। कभी कभी अपत्यमें कुछ ऐसे गुणोंका प्रादुर्भाव होता है जो उसके माता पितामें नहीं पाये जाते, किन्तु अनुसंघानसे पता चलता है कि उनके किसी पूर्व वंशधरमें वे गुण विद्यमान थे। विज्ञानवेत्ताओंका विचार है कि इसका कारण कई पीड़ियों तक गुणोंका अन्यक्त रहना मात्र है। योग्य प्रणोदनके श्रास न होनेसे वे विकसित नहीं होते हैं। और यह देखा गया है कि कई

one sixteenth and so on. The sum of the series  $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6}$  etc. being equal to I (one) as it should. It is the property of this infinite series that each term is equal to the sum of all those that follow, thus  $\frac{1}{2} = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} \dots$  etc.,  $\frac{1}{4} = \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} \dots$  .....etc. and so on.

एक पीढ़ियोंके पश्चात् यह परावृत्तिका प्रादुर्भाव हो जाता है । इसे रिवर्जन या एटोइन्म ( Reversion or Atooism ) कहते हैं ।

डाक्टर डावेन्पोर्टने वंश-परम्परासे आनेवाले गुणोंको ४१ मागोंमें विमक्त करके उनपर अपना मत प्रकट किया है। आँखंकी रंगत, बाल, चमड़ा, कद, वजन, गाने बजानेंमें, चित्रकारीमें, साहित्यमें, गणितमें या स्मरणशक्तिमें विशेषता, शारीरिक बल, बोलनेंमें, सुननेंमें, देखनेंमें अन्तर, पैतृक नशेबाजी या जुर्म करनेंकी ओर झुकाव, पैतृक रोग, क्षय, मिरगी, उपदंश आदि। अर्थात् मली माँति विचार करके मिलान करनेंसे पता चलता है कि प्रतींक गुण या अवगुण वंशपरम्परासे पीड़ी दर पीड़ी उत्तरते हैं। \* प्रकृतिका यह शोकजनक नियम है कि जहाँ माता और पितामेंसे एक भी रोगप्रसित होता है वहाँ दुर्भाग्यवश दायके नियमानुसार प्रायः दुर्बल और रोगी माता पिताका दुर्गुण संतानमें विशेष विकास पाता है—Even where one of the parents is unhealthy, it is a sad part of the Law of heredity that the children more often follow the weaker parent than the stronger one.

प्रजनन-कार्यालय (Eugenics Record Office) लन्दनसे कई छोटी छोटी पुस्तकें निकली हैं जिनमें अनेकानेक परिवारोंके वंशजोंका ब्योरा दिया है और उन्होंके अनुसार नकशे बने हैं जिनमें न कि केशल एक दूसरेका नाता दिखाया गया है, किन्तु गुणों और अवगुणोंमें भी वंश-परम्परासे कैसा अट्टर सम्बन्ध है, दिखाया गया है। इनके देखनेसे साफ साफ मालूम होने लगता है कि किस प्रकार वंशपरम्परासे गुण और अवगुण सन्तानमें उतरते हैं और रोगी और अयोग्य पिता-पितामहके दोषसे उनके पुत्र और पौत्र आदि कैसी घोर विपत्तियाँ सहते हैं। अनेकानेक कुलोंमें मिरगी, राजयक्ष्मा, उपरंश, कंठमाला, पागलपन, बहरापन, कोढ़ आदि अनेक भयंकर रोगोंको देखकर रोमांच हो आता है। क्या इससे अधिक हृदय-विदारक कोई दूसरी अपील हो सकती है जो इन कुलोंके वचोंका इतिहास करता है ? +

<sup>\*</sup> The Science of Human improvement by better breeding, by Dr. Davenport.

<sup>+ &#</sup>x27;Heredity is the fundamental cause of human wretchedness. There are thousands elaborate genealogical charts showing

सिद्ध यह हुआ कि मनुष्य केवल अपने मातापितासे ही उत्पन्न नहीं हुआ करता; वरन् जिस बीजसे बच्चेकी उत्पन्ति होती है उसमें पूर्व वंशधरोंका भी भाग रहता है। अतएव यदि भारत-जनताका सुधार करना है, तो उसमें अभीसे चित्त लगाने तथा प्राकृतिक नियमोंके ज्ञान प्राप्त करते रहनेसे कहीं कई पीढ़ियोंमें जाकर सुधार हो सकेगा। अपने पूर्वजोंसे जो गुण प्राप्त हुए हैं उनमें बृद्धि करके अपने वंशजोंको वे ही गुण प्रदान करना और हुर्गु-णोंको काट देना-जिसमें उनके प्रभावसे भावी संतानको कष्ट न भोगना पड़े हमारे हाथों है। हम चाहें तो राष्ट्रको पिढ़्य कर सकते हैं और चाहें तो सहुणोंके बदले हुर्गुणोंका विकास करके चंशकी उत्तरोत्तर वृद्धि न करके उसकी अधोगति कर सकते हैं। भारत जनताको पिढ़्य कर माताका सिर ऊँचा करना या उसे रसातलके गड़ेमें भाराना, ये दोनों कार्य हमारे ही अधीन हैं।

### (ग)-मनःशक्ति और प्रेमका प्रभाव।

'Slaves suckle slaves; pure and enthusistic women bring forth saints and heroes. All history attest the fect that great men had great mothers.

म्बुष्य स्वभावहीसे विचारशील है। वह हर समय कुछ न कुछ विचारा ही करता है। कोई क्षण ऐसा नहीं जाता जब वह विचारसे खाली रह

not only the degree of relationship but also legitimacy, sex, cause of death, had habits, diseases or defects such as alcoholism, creminality, sexual immorality, tuberculosis, syphilis, insanity etc. Here the students confronted with patients and the histories of patients see with their own eyes a telling demonstration of the cost in mivery and care caused by the breeding of tainted stock! And it is doubtful if any other statement could make such eloquent appeal as these simple diagrams in which the mark of deaf-mutism or feeble-mindedness or some other grave infirmity, blockens the whole page of a family history, generation after generation.

The Social Direction of Human Evolution by Professor Killicott. सके। संसारके छोटे बड़े सभी कार्योंका मूल विचार ही है। पहले मनःशाक्त अपना काम करती है, फिर दूसरे अंग इस शक्तिकी आज्ञा पर कार्य करते हैं। बिना इस शक्तिकी सहायताके कोई भी काम नहीं किया जा सकता।

जिस प्रकार पानीमें पत्थर फेंकनेसे लहरें उत्पन्न होती हैं, या जैसे बोलने या बाजे आदिके शब्दसे वायुमें कम्पन होता है वैसे ही विचारसे भी ईथर नामक द्रव्य पर प्रभाव पड़ता है। विशाल महासागरमें एक कंकड़ी फेंकनेसे उसमें लहरें उत्पन्न होती हैं और ये लहरें चाहे दिखाई न दें तो भी महासागरके अन्त तक किसी न किसी रूप या अंशमें अपना प्रभाव डालती हैं। इसी तरह प्रत्येक शब्द सारी सृष्टिके वायुमण्डलमें कम्पन उत्पन्न करता है। एक सेकण्डमें करोड़ों क्या अर्थों कम्पन उत्पन्न करता है। एक सेकण्डमें करोड़ों क्या अर्थों कम्पन उत्पन्न होते हैं; किन्तु हमारा कान-यन्त्र एक नियमित सीमा तकके ही कम्पनको ग्रहण करता है। कम्पन निरन्तर हुआ करता है, और हमारे कानके परदेसे टकराया करता है। जितनेके ग्रहण करनकी शाक्त हमारे कानोंमें होती है उत्तनेको हम सुनते हैं, शेष सारे कम्पन हमारे कानोंके पाससे निकल जाते हैं और सुनाई नहीं देते। +

विचार-करपन 'ईथर ' (Ether) नामक अति सूक्ष्म वस्तु पर होता है। 'ईथर ' के परमाणु अति सूक्ष्म होते हैं। इनकी सूक्ष्मताका अनुमान यों किया जा सकता है कि सोने जैसे घन (dense) पदार्थमें भी ईथरके लाखों परमाणु समा जाते हैं। " प्रत्येक विचार जो मनःशक्तिसे उत्पन्न होता है इस ईथर पर प्रभाव डालता है। हमारे विचारोंकी आझति इस ईथर पर अंकित हो जाती हैं; किन्तु सूक्ष्मताके कारण साधारण आँखसे दिखाई नहीं देती। जर्मनीके विख्यात डाक्टर बेंडक विचार द्वारा जो आझतियाँ ईथरमें उत्पन्न होती है उनका प्लेट (चित्र) लेनेमें समर्थ हुए हैं। एक बार एक युवा पुरुष अपनी प्रेमिकाके विचारोंमें निमम्न था। डाक्टर बेंडकने उसके विचारका चित्र ईथरसे उतारा और प्लेट पर उस युवाकी प्रेमिकाका चित्र आगया! ऐसे ही और कई बार तसवीरें ली गईं और वे ठीक निकलीं। "

<sup>+</sup> जब एक सेकण्डमें ४० से लेकर ४-५ हजार तक कम्पन होते हैं, तब वे साधारण मनुष्योंको सुनाई देते हैं पर जब इससे अधिक कम्पन होते हैं, तब सुनाई नहीं देते। वायुमण्डल और ईथरमें एक सेकण्डमें असंख्य कम्पन उत्पन्न होते या हो सकते हैं। इसकी जाँच अति सूक्ष्म यन्त्रोंसे होती है।

" जलमें उत्पन्न हुई लहरें मिट जाती हैं और वायुमण्डलका कम्पन ( Vibration ) भी नाश हो जाता है, किन्तु 'ईथर ' में उत्पन्न हुआ कम्पन या आकृतियाँ अमर रहती हैं । " अतएव प्रत्येक विचारका प्रभाव बच्चेके बीज पर पड़ता है। गर्भाधान-समयसे लेकर प्रसव तक माताके प्रत्येक विचा-रकी छाया बच्चे पर पड़ती है और वह उसी आकृति, रंग, रूप, स्वभाव और बुद्धिका बनकर तैयार होता है।

" सारे प्राणियोंका सूक्ष्मदृष्टिसे अवलोकन करनेसे ज्ञात होता है कि उनका आकार उनके स्वभाव और उनकी इच्छाके अनुसार वना हुआ होता है। उनके किसी अवयवका उत्पन्न होना या क्रमशः लोप हो जाना उनकी मनःशाक्ति पर अवलंबिन होता है।"

सिंह या रीछकी डरावनी सुरत उसके विकराल और उम्र स्वभावके कारण और गौकी शान्तिमृतिं उसके शांतिपूर्वक जीवन-निर्वाहके ही कारण है। एक ही प्रकारके पाछतू और जंगली जानवरोंमें भिन्नता हो जाती है। पाछतू जान-वरोंको रक्षाकी वेसी जरूरत नहीं रहती जैसी कि जङ्गलमें रहनेवालोंको होती है। इससे पहले पालतुओंका स्वभाव शान्त और दूसरे जंगलियोंका उम्र हो जाता है और उसीके अनुसार उनका शारीरिक संगठन होता है। कितने ही पेटके वल रेंगनेवाले जन्तुओंने रक्षाकी निरन्तर इच्छासे पैर पैदा कर लिये हैं। कितने ही तितलीकी जातिके कीडोंने पक्षियोंसे सुरक्षित रहनेकी इच्छासे अपने रंग वदल लिये हैं—जिन वृक्षों पर वे निवास करते थे उन्हींके पत्तोंके जैसा रंग अपने पंखोंका बना लिया है। कितनी ही मछलियोंने हिंसक जलचरोंसे अपने प्राण बचानके लिए अपने शरीरमें पर पैदा कर लिये हैं। इसी प्रकार लता. वृक्ष और पुष्प भी अपनी आकृतिमें परिवर्तन करते पाये गये हैं। बहुतसे फूल मांसाहारी बन गये हैं और उनमें माक्खियों और कीट पतंगोंके पकड़ छेनेकी शक्ति उत्पन्न हो गई है। ताल्पर्य यह कि मन:शक्तिके निरंतर उद्योगसे प्राणियों में रक्षा आदिके लिए नये नये अवयव उत्पन्न हो जाते हैं और जब जिन अवयवोंकी आवश्यकता नहीं होती तब वे अवयव क्रमशः लोप हो जाते हैं।

<sup>\*</sup> Mrs. Annie Besant.

<sup>+</sup> Darwin.

वास्तवमें देखा जाय तो मनःशक्ति ही शरीरकी रचना करती है। इसी शक्तिके प्रभावते हम मनुष्य बने हैं। अतएव गर्भाधान अथवा गर्भावस्थाके समय मातापिताकी जैसी मनःशक्ति होती है वैसी ही मनःशक्तिके साँचेमें सन्तान ढळती है। बादको भी माताके स्वभाव तथा आचरणकी छाया बच्चे पर पड़ती है और वह स्वभावतः उसी रंगमें रँग जाता है।

१—अर्जुन और सुभद्रासे अभिमन्युका जन्म हुआ था। अभिमन्यु जिस समय गर्भमें था और सुभद्राका चित्त कुछ उदास था, उस समय अर्जुनने उसके मनोरंजनार्थ 'चक्रव्यूह'की रचनाका और उसको भेद करनेकी रीतिका वर्णन किया। महाभारतके युद्धमें कृष्ण, अर्जुन और द्रोणाचार्यके अतिरिक्त अन्य किसीको 'चक्रव्यूह'की रचना या भेद करनेकी रीति नहीं मालूम थी। कृष्ण और अर्जुनकी अनुपस्थितिमें द्रोणने चतुराईसे चक्रव्यूहकी रचना करके युधि-छिरसे कहलाया कि या तो व्यूहमें प्रवेश कीजिए, या कौरव पक्षको विजयपन्न लिख दीजिए। उस संकटके समय अभिमन्यु गर्भवासके समयके संस्कारसे सचेत हो उठा और उसने अभूतपूर्व वीरताके साथ 'चक्रव्यूह'में प्रवेश किया।

२—सारे यूरोपको थर्रा देनेवाले महान् वीर नेपोलियन बोनापार्टते शायद ही कोई शिक्षित अनिमज्ञ होगा। उसके उवलन्त वीरत्व और आश्चर्यजनक नैतिक कार्योका वृत्तान्त किसे न मालूम होगा। कहते हैं कि जिस समय वह गर्भमें था उस समय उसकी माता प्लूटार्कके लिखे हुए वीर पुरुशोंके जीवन-चिरत तथा ग्रीशियन वीररसके साहित्यका अध्ययन किया करती थी। वह बढ़े तेज घोड़े पर सवारी किया करती थी, और अपने पतिके अधीन सैनिकों पर रानीके समान हुकूमत किया करती थी। उस उत्तम वीररसके साहित्यके पठन-पाठन जोर उससे उत्पन्न हुए उच्च मानिक विचारोंका प्रभाव उसकी गर्भस्थ सन्तान नेपोलियन पर पड़ा जिससे कि उसमें अलोकिक शक्तियोंका विकास हुआ। \*

३—' चार्क्स किंग्सले ' जिस समय गर्भमें था उसकी माताने अपने हृद्-यको वराग्य और धर्म्भवृत्तिकी ओर फेरा। वह सांसारिक वेभव और मुखका परित्याग कर साधुभावसे रहने लगी। उसने नगरका निवास छोड़कर ब्राम-वास स्वीकार किया और वह:अपना अधिक समय सृष्टिसीन्दर्थ और ब्रक्टतिकी मनो-

<sup>\*</sup> Dr. Fowler.

हरताके देखनेमें बिताने लगी। माताने जान-बूझकर अपनी गर्भस्य सन्तान पर प्रमाव डालनेके लिए इस आचरणपर चलना आरम्भ किया था। फल यह हुआ कि किंग्सले एक महान् पुरुप हुआ, सृष्टिसौन्दर्य पर उसने बहुत ही मह- स्वपूर्ण प्रन्य लिखा और एक प्रतिष्ठित धर्माध्यक्षके रूपमें बढ़ा मारी यश प्राप्त किया।

8—मेरी विनीशिया नामक एक अमेरिकन महिला अपना वृत्तान्त लिखती है—" मेरे प्रथम पुत्रके प्रसवके एक मास पहले एक घूम घूम कर किताबें बेच- नेवाला आया। उससे मेंने एक पुस्तक खरीदी जिसमें इच्छानुसार मनःशक्ति द्वारा गुणवान् सन्तान उत्पन्न करनेकी रीति लिखी थी। प्रसवका समय निकट होनेके कारण में अपने पहले पुत्र पर यथेष्ट प्रभाव नहीं डाल सकी, इसलिए वह साधारण बुद्धिका उत्पन्न हुआ। पर दूसरा पुत्र मेरे गर्भमें आया तो मेरी इच्छा हुई कि उसे चित्रकारीमें कुशल और प्रवीण वनाऊँ। इस उद्देश्यसे में अमेरिकाके प्रसिद्ध नगरोंके चित्रालयों में जाती, वहाँके चित्रोंको प्रेमपूर्व देखती, सच्चे इदयसे उनकी प्रशंसा करती और उनके बतानेका स्वयं अभ्यास करती। इसका फल यह हुआ कि वच्चेमं चित्र-रचना सम्बन्धी शक्तिने पूर्णत्या विकास पाया। इसके बाद दूसरे पुत्रके जन्मके पीछे तीसरी और चौथी सन्तानकी गर्मावस्थामें मैंने जिस जिस विषय पर अपनी मनःशक्तिको लगाया उस ही उस विषयमें मेरी सन्तान योग्य उत्पन्न हुई।''\*

५--श्रीकृष्ण और रुक्मिणीजीके भेमकी कथा सभी हिन्दू जानते हैं। दम्पतिमें जो घानिष्ठ भेम होता है उसका परिणाम सन्तान पर अवस्य होता है।
कृष्ण और प्रद्युद्ध ( ज्येष्ठ पुत्र ) को देखकर लोगोंको भ्रम होता था। वे कृष्णसे
इतने मिलते जुजते हुए थे कि स्वयं कृष्णको संदेह हो गया था कि यह उन्हींकी
क्षकलका दूसरा पुरुष कीन है। कृष्णका केवल रूप ही नहीं, किन्तु गुण भी
प्रद्युद्धमें विराजमान थे।

६—जाशिंग्डन शहरके एक तरुग दम्मतिने अपत्री संतानको सुन्दर बनाने-की इच्छासे एक सुन्दर वालकका चित्र खरीदा। वे दोनों समय समय पर उसे

<sup>\*</sup>What a young wite ought to know by Mrs ? Ignorance is not purity, but is often the cause of grocest impurity.

Evil is wrought by want of thought,

As well as by want of heart.

देखा करते थे । यथासमय उन्हें पुत्रकी प्राप्ति हुई । यह बच्चा सर्वथा उस िक त्रसे मिळता जुळता था ।+

७—एक अँगरेजका एक आफ्रिकानिवासिनी काले रंगकी स्त्री पर बहुत प्रेम था। वह उससे विवाह करके कई वर्ष तक हर्षपूर्वक उसके साथ रहा। इस स्त्रीके देहांत हो जानेके कारण उसने फिरसे एक गोरी मेमक साथ विवाह कि या। पर जो पुत्र इस दूसरी गोरी स्त्रीसे उत्पन्न हुआ वह रंग \* और रूपमें उसकी पहली स्त्रीके ही जैसा हुआ। कारण बतानेकी अवश्यकता नहीं। अँग. रेज अपनी पहली स्त्रीको भूल न सका था। गर्भाधानके समय उस स्त्रीकी शकल उसके मस्तिष्कमें थी, इससे उसका प्रतिबिग्न संतानमें आया। +

८—स्पेनमें एक प्रतिष्ठित पुरुषकी लड़कीके सोनेके कमरेमें एक हवशीकी तसबीर ट्रॉी थी। उसे वह अकसर देखा करती थी। गर्भावस्थामें भी उसकी नजर उस पर पड़ा करती थी। फल यह हुआ कि उसके उक्त चित्रके अनुस्प पुत्र उत्पन्न हुआ। †

९—रोमका एक न्यायाधीश बहुत बदशकल और छोटे कदका था। इसका पहला पुत्र भी इसीके समान बदशकल और छोटे कदका हुआ। न्यायाधीशको सुन्दर पुत्रकी आकांक्षा थी। अतः उसने उस समयके विख्यात डाक्स गैलनकी सम्मति ली। उक्त डाक्टर महोदयने उसे सलाह दी कि वह अपनी खींके सोने तथा बैठनेके कमरोंमें एक ऐसी शकलकी सुन्दर प्रतिमा बनवाकर स्वींके सोने तथा बैठनेके कमरोंमें एक ऐसी शकलकी सुन्दर प्रतिमा बनवाकर स्वींके सोने तथा बैठनेके कमरोंमें एक ऐसी शकलकी सुन्दर प्रतिमा बनवाकर स्वांके सोने तथा बैठनेके कमरों से एक ऐसी शकलकी सुन्दर प्रतिमा बनवाकर स्वांके सोने तथा बैठनेके कमरों से एक ऐसी शकलकी सुन्दर प्रतिमा बनवाकर स्वांके सोने तथा बैठनेक कमरों से एक ऐसी शकलकी सुन्दर प्रतिमा बनवाकर स्वांके सोने स्वांके स्वांक

<sup>+</sup>Dr. Fowler.

<sup>\*</sup> डाक्टर सिक्स्टके यहा कुछ खरगोश पछे थे। उन्होंने उनका रंग बदर-ना चाहा, इसलिए एक कमरेको नीला रँगवा कर अर्थात् उसका फर्श, छत और दीवारें आदि भी नीली कराके उसीमें उन खरगोशोंको रख दिया। कुछ दिनोंके बाद उनके दो बच्चे नीले रंगके पैदा हुए और फिर इन नीले रंगके ख-रगोशोंके बच्चे भी नीले ही रंगके पैदा होते रहे। घोड़ोंके पालनेवाले सौदागर उनसे इच्छानुसार बच्चे पैदा कराते हैं। जोड़ा लगाते समय जिस रंग और रूपका घोड़ा घोड़ीके सामने खड़ा किया जाता है प्रायः उसी रंगका बचा पैदा होता है।

<sup>+</sup> Dr. Love. † E. J. Jamport. ‡ Professor Killicott.

रखवा दे कि उसका ध्यान हर समय उस प्रतिमाकी और आकर्षित हुआ करे। उसने ऐसा ही किया और तब उसके जो सन्तान उत्पन्न हुई वह आशातीत सुन्दर थी।

जिस प्रकार और जितने अंशमें उत्तम मनःशांक और प्रेमके प्रभावसे अच्छी संतान उत्पन्न की जा सकती है, उमी अंशमें बुरे आचरण तथा प्रेमके अभावसे बुरी दुर्गुणी संतान उत्पन्न होती है। इस बानको भली भाँति समझ लेना चाहिए कि यदि कोई जोड़ा बराबर अच्छा आचरण न रखता हो और विचार भी अपिवत्र किया करता हो तो यह आशा करना कि गर्भके समय अथवा गर्भावस्थामें वह अपने आचरण तथा विचारोंको शुद्ध कर लेगा, व्यर्थ है। टीक समय पर कोई अपनी मनःशक्ति पर प्रभुता नहीं जमा सकता। जैसा सदेवका अभ्यास होगा वैसे विचार उस समय भी उसके मित्रकर्में आवेंगे। अतः उत्तम सन्ततिकी आशा रखनेवाले दम्मितको सदाचार और सुविचारोंकी आदत पहलेहीसे डालनी चाहिए।

9—एक स्त्री अपने बचेको निद्रा लानेवाली ओषधि देकर कहीं बाल या नाचमें चली गई और ओषधिकी मात्रा अधिक होनेसे इधर उस बचेकी सृत्यु हो गई। इससे स्त्रीको अत्यन्त दुःख हुआ। उसका शोक दिनोंदिन बढ़ता ही गया। इसी शोकावस्थामें वह दूसरी बार गर्भवती हुई और इस गर्भावत्थामें भी शोकमग्न बनी रही। परिणाम यह हुआ कि बचा रोगी उत्पन्न हुआ और दो वर्षोंके बाद सिरकी पीड़ासे मर गया। स्त्री और भी शोकमत्त हुई। तीसरी बार गर्भ रहा और समय पर और भी अधिक रोगी बचा पदा हुआ। छः मासके बाद यह बच्चा भी जीवित न रह सका। माताकी निराशा और शोककी सीमा न रही। वह और भी गहरे शोकसागरमें गोता खाने लगी। इसी अवस्थामें चौथे बच्चेका जन्म हुआ। एणे रूपसे सावधानीके साथ समालने पर भी दो वर्षके भीतर ही इस बचेको भी कालका ग्रास बनना पड़ा और अन्तको कुछ ही दिनों बाद इस स्त्रीका भी शोक आंर दुःखके कारण देहान्त हो गया। ×

२-"मेरे तीन बच्चे मेरी गर्भावत्याकी तीन जुदी जुदी स्थितियोंकी याद दिलाते हैं। पहले पुत्रके गभके समय मेरी मानसिक दशा अच्छी थी, में

x Dr. Fowler.

दे०-96

सदैव प्रसन्नचित्त और प्रफुछित रहती थी। इससे मेरा पहला लड़का निरोग, सर्वागसुन्दर और बुद्धिवान् पदा हुआ। दूसरे बच्चेमें गर्भके आनेके समय मेरा पित शराबी बन गया था। मुझे उसका यह व्यसन नापसन्द था और उसकी ओरसे मुझे कुछ घृणा सी उराज हो गई थी। इससे में अप्रसन्न तथा उदास रहती थी। इस अवस्थामें मेरे दूसरे बच्चेने वृद्धि पाई और जन्म लिया। उसकी दशा सर्वथा मेरी उस अवस्थाके अनुकूछ है। तीसरे बच्चेकी उत्पत्तिके समय मेरे पितका दुर्व्यसन बहुत बढ़ गया था। उसके असत् और कुटिल क्यवहारोंसे मुझे अत्यन्त कष्ट भोगना पड़ता था। आर्थिक दशा भी बड़ी शोचनीय हो गई थी। मेरा विनोदिष्य और प्रसन्न स्वभाव निराशा और शोकमें बदल गया था और में चिन्तारूपी चिता पर दिन रात जलने लगी थी। अतएव मेरा तीसरा पुत्र रोगी, निर्वली, निराशा तथा शोकका अवतार ही उत्पन्न हुआ। "×

३—एक साधारणतः सुन्दर और निरोग स्त्री अपने १४ वर्षके दुवले, पतले, श्लीण और शाक्तिहीन पुत्रको लेकर मेरे पास आई। पुत्रका पिता भी साथ था। यह भी अच्छा खासा जवान था। तीनोंकी परीक्षा किये जानेके पश्चात् डाक्टरने स्थिर किया कि दम्पतिमें प्रेमका अभाव था। इस शक्तिके विकास न पानेकी वजहसे सन्तानमें अपूर्णता रही और ऐसा निकम्मा बच्चा पैदा हुआ। †

8—एक ज्ञी अपनी १६ वर्षकी पुत्री डाक्टर फाउलरके पास लाई और कहने लगी कि यह लड़की अकसर रोया करती है और धार्मिक पुस्तकोंके अतिरिक्त अन्य किसी मनोरञ्जक या हास्यप्रद पुस्तकको कभी नहीं पढ़ती। डाक्टरने उसकी परीक्षा की तो पता चला कि उसमें दढ स्वभाव, प्रेम और प्रसम्नताकी शक्तियोंने विकास नहीं पाया था। उसकी मातासे पूछने पर मालूम हुआ कि उसने एक दुष्टके बनावटी प्रेमके फन्देमें फॅस कर उससे

<sup>×</sup> No intelligence, no cunningness, no benevolence could evade the inevitable. What she was that her child was. What she had made herself she had made her child. What she had become that her child became also. In being born the child became all that.

<sup>†</sup> Dr. Fowler.

विवाह कर लिया था, किन्तु थोड़े ही दिनों बाद उसका असली स्वभाव अकट हो जानेसे वह पतिसे विमुख रहती, उसके नाम पर रोया करती और बाइविल पढ़कर अपने मनको मारे रहा करती थी। ऐसी ही अवस्थामें उसे वह पुत्री पदा हुई थी।

ऐसे ही अनेकानेक उदाहरण मौजूद हैं। गुण और दुर्गुण दोनों ही माता-पितासे बचों में आते हैं। अच्छे संबंधसे अच्छी सन्तान और बुरे माता-पितासे बुरी सन्तान पैदा होती है। मनःशक्तिका अच्छा या बुरा प्रभाव निर्विवाद है। प्रेम और मनःशक्तिकें अतिरिक्त थका देने बाछे कार्यसे, अथवा एकदम बिना काम किये ही हाथ पर हाथ रक्खे बेठे रहनेसे, रोगीकी ग्रुश्रूण करनेसे, बन्द और बिना हवाके मकानमें रहनेसे, श्वास रोकनेवाले कामके करनेसे, अनिय-मित आहार-विहार तथा परिश्रमसे गर्नस्थ बच्चे पर बहुत बुरा प्रभाव पढ़ता है।

### (घ)-संतानका पालन-पोषण और शिक्षण।



"If a society expands beyond its power of organisation, it suffers (as Nepoleon said, all empires die ) from indigestion."

—G. H. Perris.

इस पुस्तकके पहले ही परिच्छेदमें बतलाया जा चुका है कि प्रत्येक स्त्री-पुरुषमें शारीदिक, मानसिक और आस्मिक योग्यता होनेसे ही वह स्त्री या पुरुष कहलानेका अधिकारी हो सकता है। यदि मनुष्यमें मनुष्यके गुण न हुए तो वह फिर मनुष्य कहाँ रहा ?

जब बालक संसारमें आता है तब केवल सामाजिक और पेतृक संस्कारोंको लेकर आता है; किन्तु वह अयोग्यता और अविद्या आदिका पुंज ही होता है। माता, पिता, गुरु, पुरोहित आदि शिक्षक उसे उक्त दुरवस्थाने अनेक अयरनों और साधनोंसे निकालते हैं। जन्मसे अच्छे संस्कारोंके होते हुए भी-हृष्टपुष्ट, आरोग्य और उत्तम कुल तथा जातिमें उत्पन्न होते हुए भी-बिना अनेक विभूतियों आर उत्तम गुगोंने युक्त हुए, मनुष्य मनुष्यकी पंक्तिमें नहीं बैठ सकता।

शारीरिक तथा मानासिक शक्तियोंको पुष्ट करने तथा बढ़ानेके अनेक साधन हैं। उन साधनोंमें संपात्ति प्रधान है। संसारमें विना सम्पत्तिके कोई कार्य नहीं किया जा सकता। सम्पत्तिकी ही सहायतासे बच्चेके पालन-पोषण तथा शिक्षणका उचित प्रबन्ध किया जा सकता है।

संसारके प्रत्येक कार्यके लिए शारीरिक बलका होना आवश्यक है। इस शिक्तका बढ़ना अच्छे आहार, स्वच्छ वस्न, पवित्र जल और वायु, साफ और हवादार मकान, व्यायाम, लामकी आशा और स्वतन्त्रता पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त कार्यकुशल होनेके लिए नाना प्रकारकी शिक्षायें कृषक, शिल्पकार, व्यवसायी, राजनीतिज्ञ, पण्डित या वैज्ञानिक आदि सबको उनके व्यवसायों या आवश्यकताओं के अनुसार मिलनी चाहिए। जिना शारीरिक बल, और मानसिक शक्तियों को बढ़ाये संसार-यात्रा नहीं हो सकती। जैसा कि अपर कहा गया है मनुष्य केवल जन्मसे ही मनुष्य नहीं हो सकता, मनुष्यमें मनुष्यके गुण होने चाहिए।

संसारका कोई शिक्षक—माता, पिता, गुरु या पुरोहित—उचित साधनोंकी सहायताके बिना कुछ नहीं कर सकता । यदि सम्पत्तिका ही अभाव हो, अथवा बच्चेके पालन-पोषणके लिए खाद्य पदार्थोंकी कमी हो तो फिर जन्मसे उत्तम संस्कार पाये हुए बालकका जन्म भी वृथा हो जाता है । यदि बालकका पालन-पोषण और शिक्षण उचित रीतिसे न हो सका तो ऐसे बच्चोंको जन्म देनेसे क्या लाभ ?

यह बड़ा ही भयङ्कर प्रश्न है। इसका हल करना किटन ही नहीं, अस-मनवसा है। बच्चोंके भोजनके लिए खाद्य पदार्थ, रहनेके लिए स्थान, शिक्षाके लिए द्रव्य, कृषिके लिए भूमि और व्यापारके लिए नये बाजार कैसे मिलें। इस जीवन-प्रयासको, इस संघर्षको मिटानेके लिए कोई एक निश्चित रास्ता न आज तक मिला है और न मिलेगा। प्रत्येक समयमें प्रत्येक जाति या देशके मनुष्योंको इस प्रश्नको अपनी सुविधाओं और बुद्धिके अनुसार हल करना पड़ा है।

डारिवन और माल्यसका समय भी अब नहीं है। भूमण्डल मानवजातिसे भर गया है। अब अधिक वृद्धि होना असंभव हो गया है। इस पृथ्वीकी सब-सं श्रेष्ठ और महान् जातियोंकी जनवृद्धि केवल कम ही नहीं हो गई है बक्कि रूक सी गई है। फ्रान्सवालोंका नाम बदनाम है कि वे कृत्रिम उपा- योंसे जनवृद्धि रोकते हैं, इसीसे वहाँकी जनसंख्यामें वृद्धि नहीं होती। ज्या-दती सभी वातोंकी बुरी है, सो फ्रान्स-निवासी जन-निरोधमें ज्यादती करते हैं इसमें कुछ सत्यता अवश्य है, किन्तु जनसंख्या तो सभी देशोंकी स्थिर सी हो गई है। लगभग सभी देशोंकी जनसंख्यामें बहुत कम वृद्धि हो रही है। हमें इस विषयमें केवल सुनी हुई वातों पर विश्वास न करना चाहिए। ऐसे गम्भीर प्रश्नों पर खूव जॉच कर विचार करना चाहिए:—

आगेके नकशेसे यह श्रम दूर हो जाता है कि जर्मनीका वल उस देशकी जनबृद्धिसे पढ़ा है और फ्रांसवालोंका वल जन-निरोधसे घट गया है। जनबृद्धि जनम-मृत्युसंख्या और वृद्धि प्रति हजार। \*

**डॅउले**ण्ट जर्मनी फ्रांस + १८७६ ई० १९०९ १८७६ 1990919608 9909 जन्मसंख्या 36.3 २५.६ 9.56 20.8 34.8 196.5 98.3 मृत्यसंख्या 98.4 3.5 जनवृद्धि 99.9 800 94.8 94.3 94.9 948

न तो जर्मनीमें अधिक है और न इंग्लैण्डमें। प्रत्येक देशकी जन्मसंख्या पर विचार करनेसे यह बात और साफ हो जाती है कि सभ्य जातियों में सन्तान-वृद्धिमें बराबर कमी होती जा रही है। जन्मसंख्यामें कमी होना इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आगे वतलाये हुए देशों में दूरदर्शितासे उतनी ही सन्ता-नोत्पत्ति की जाती है जितनों के पालन-पोपणका उचित प्रबन्ध हो सकता है। भारतमें अवश्य ही अन्धापुन्दी है। भारतकी जन्मसंख्या घटनेके बदले बदती जजर आती है।

उत्तम सन्तान पैदा करना अति उत्तम है, किन्तु एक हद तक। हदके बाहर जानेसे लाभ छोड़ सदैव हानि ही होती है। सभी स्त्री-पुरुपोंके जीव-

<sup>\*</sup> History of War & Peace by Perris, page 245.

<sup>+</sup> From Periodicals.

नमें चाहे वे कितनेही धनाह्य और आरोग्य हों एक समय आता है जब उन्हें अधिक सन्तानकी आवश्यकता नहीं रहती और सन्तानका होना उनके स्वास्थ्यके लिए या स्वयं सन्तानके लिए हानिकर होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक नियमित संस्थाका ही पालन पोषण और शिक्षण कर सकते हैं। जिनमें दो बच्चोंको पालने तथा शिक्षित बनानेका सामर्थ्य है उन्हें यदि एक दर्जन बच्चे हो जायँ—जैसा कि बराबर होता है—तो उनकी तथा उन बच्चोंकी क्या दशा होगी, यह बतानकी आवश्यकता नहीं।

जन्मसंख्या प्रति हजार । \*

| सन् ई॰    | इँग्लैण्ड    | ्र जर्मनी      | फांस              |
|-----------|--------------|----------------|-------------------|
| 960860    | <b>३६</b> °३ | 80.0           | 38.0              |
| 9669-64   | 33.4         | ३७°०           | 28.0              |
| १८८६—९०   | ३१.४         | ३६.५           | 23.9              |
| १८९१—९५   | ३०.५         | ₹€.\$          | 25.3              |
| 969६-9900 | २९°३         | ₹€.0           | 29.6              |
| 9909-9904 | २८.व         | ₹8 <b>.</b> ई. | २१ <sup>.</sup> २ |
| 9900-     | ₹ <b>.</b> ₹ | \$5.5          | 95.0              |
| 9998-     | <b>38.8</b>  | 56.0           | १६.४              |
|           | सन्          | भारत ×         |                   |
|           | 9688         | 85.9€          |                   |
|           | 9800         | ३६.५६          |                   |
|           | 9809         | 38.49          |                   |
|           | १९०२         | ₹8.\$€         |                   |
|           | १९०३         | ₹ 6.9 €        |                   |
|           | १९०४         | 80.64          |                   |
|           | 9909         | ₹0.8€          |                   |
|           | १९१५         | ३७.८५          |                   |
|           | १९१६         | ३७.१३          |                   |

<sup>\*</sup> History of War & Peace by G. H. Perris, page 244. 
\*\* Statistical Abstract of British India, Page 228-237.

अपने बच्चोंके पालन-पोषण कर सक्नेकी और उन्हें शिक्षण दे सक्नेकी शक्ति तक ही सन्तान पैदा करनेसे भारतका कल्याण हो सकता है। इसके बाहर जानेसे नेपोलियनके कथनानुसार राष्ट्रोंको बदहजमीका रोग हो जाता है जिसकी यदि दवा न की गई तो मृत्यु हो जाती है।

ऐसे रोगकी महान् ओषधिका नाम है जन-वृद्धि-निरोध। एक अति उत्तम रीतिका वर्णन ऊपर हो चुका, पर वह काफी नहीं है, इससे अब दूसरे उपायौँ पर विचार करना उचित है।



## सातवाँ परिच्छेद ।



# ब्रह्मचर्ये या इन्द्रिय-निरोध।

Looking back over the procession of the ages, the flux and reflux of populations, the building up and collapse of States, we are driven to the conclusion that every function of society at every stage of its growth is affected by density of population, and the margins of free land. And since we are limited to this planet the whole process of expansion is necessarily, modified as the filling up of the earth nears

-Herbert Fisher.

completion.

समयकी लड़ी पर, जनसंख्याके बढ़ने और घटनेके इतिहास पर, संसारमा-त्रके प्रधान राज्योंके बनने और बिगड़ने पर दृष्टि डालनेसे विवश होकर मानना पड़ता है कि इस सृष्टिके प्रत्येक कालमें, समाजकी प्रत्येक अवस्थामें, जनसंख्याकी अधिकता और भूमिकी न्यूनताका प्रश्न उपस्थित रहा है। और चूंकि हमारा निवासस्थान यही एक भूमण्डल है, इसलिए ज्यों ज्यों पृथ्वी मानव-जातिसे भरनेके निकट आती जायगी त्यों त्यों जनवृद्धिकी प्रचलित दशा या रीतिमें परिवर्तन करना होगा।

टा या बड़ा जो कुछ कार्य हम करते हैं और सोचते विचारते हैं वह हमार कृत्यके अवयवमें गंभीरतम भावसे अंकित रहता है। उसका फल केवल हमींतक नहीं रह जाता, वरन् पत्थर फेंकनेसे उठी हुई समुद्रकी लहरकी भाँति वंशानुक्रमसे क्रमशः विस्तार पाता हुआ अनन्त कालतक वर्त्त-मान रहता है। इससे हमारी संतान-संततियों में और उनके संसर्गसे समाजमें हमारे कर्मोंके फल चिरकाल तक विद्यमान रहते हैं।

निकम्मापन या अनुचित कर्म एक संकामक व्याधि है जिसका विस्तार समाजमें और सब व्याधियोंसे अधिक होता है। इसका परिणाम हम लोगोंके आवयविक गठनको भी विकृत करता है और यत्न-वर्द्धित पृतृक सम्पत्तिकी भाँति पुत्रभौत्रानुक्रमसे सन्तित्यों में भी व्यास होता है। जब हमें अपने ही किये हु द कार्यसे अपनी क्षति नहीं सुहाती तब यह कितना अनुचित है कि हम जान-वृद्ध कर अपनी त्रुटिसे, अपनी असावधानीसे, अपनी स्वार्थवृत्तिसे अपनी भावी संतानको, समाजको, या सारे देशको क्षतिमस्त कर हें, उन्हें अवनितिक गढ़ेमें िरा हैं। यह ितनी वर्ड़ा छतझताका कार्य्य है कि जिस मानुभूमिके अन्नसे हम पले हैं, और जिन देशवन्युओं के यन्नते, तौजन्यसे हम मातिदिन अपने शरीरको पुष्ट कर रहे हैं उनके उपकारके लिए, उनकी उन्न-विके लिए कुछ न करके हम उलटे उनके अनिष्ट और ध्वंसके लिए वीज वो देते हैं।

प्यारी मातृ-भूमि, में इसकी साक्षी तुज्ञीसे दिखाता हूँ कि क्या तेरी इस अधोगतिका कारण स्वयं तेरी ही संतान नहीं हैं ? वंश-बुद्धिके पक्षपाती प्यारे देशबन्दुओं से भी में सबिनय पछता हूँ कि क्या बहुसंख्यक, झीण, दीन, निस्तेज, रुग्ण, और जीवनशक्तिविहीन सन्तान उत्पन्न करना ही प्रजाबृद्धिका मूळ उद्देश्य हैं ?

जीवारमा नित्य हो या अनित्य, इस विचारका यहाँ प्रयोजन नहीं, पर इत-ना तो प्रत्यक्ष है कि कमविकाशप्यसे मनुष्य कमतः हीनतर अवस्थासे उन्न-ततर अवस्थाको प्राप्त होता है। कमिवकाश डारविन साहबका अविष्कार नहीं है। हमारे देशमें यह पूर्वकालसे माना जाता है। आप कमिवकाश स्वीकार करें या न करें, पर मनुष्यके बंतानुकमकी उन्नति तो आपको माननी ही पढ़ेगी। प्रजावृद्धिके साथ साथ मनुष्यकी शारिरिक, मानसिक और नैतिक वृद्धि दिनोंदिन होती रहनी चाहिए। यदि प्रजा-वृद्धिसे हम पारिवारिक और सामाजिक अवस्थाका परिवर्तन उन्नतिकी और कर सकें तो प्रजावृद्धि सार्थक है, अन्यथा यह कार्य कामचिन्ताका पक्षपात है। इस बुरे दुर्व्यसनको छोड़-नेका साधन है इन्द्रियदमन, इन्द्रिय-निरोध या ब्रह्मचर्य।

भारतवंषीय या पाश्चात्य शरीर-तत्त्ववित् पण्डित एक स्वरसे स्वीकार करते हैं कि रक्तका अंतिम सारभाग शुक्रमें पिरणत होता है और दूधमें मक्खनकी नाई रक्तके प्रत्येक भागम वर्तमान रहता है। दूधको मथकर सारभूत मक्खन निकाल लेनेसे जैसे दूध निकम्मा होजाता है वैसे ही शुक्रके निकलनेसे रक्त भी निकम्मा हो जाता है। जितना ही शुक्र निकलता है उतना ही रक्तका निक- म्मापन बढ़ता है। जो लोग रक्त अथवा शरीरके इस परमोरख्ट अंशकी रक्षा करते हैं उनकी प्रत्येक शाक्ति विशेष रूपसे बढ़ती है।

सुप्रसिद्ध डाक्टर निकल्सका मत है कि " ग्रुक शरीरका राजा है। जिन स्वीपुरुषोंका जीवन पितन्न और संयत होता है उनके शरीरमें यह पदार्थ व्याप्त होकर उन्हें अधिकाधिक साहसी, उद्यमशील, दीर्घायु और आनन्दकी मूर्ति बनाता है और इसका व्यय उनको दुर्बल और अस्थिर-चित्त बनाता है। इससे उनकी शारीरिक और मानसिक शाक्तियोंका व्हास होता है, शरीर-यन्त्रकी किया विनष्ट होती है और इसका अंतिम परिणाम है मृत्यु।"

भारतवर्षमें विद्यारम्भ-संस्कारके समय बालकोंको ब्रह्मचर्यकी महिमाका स-दुपदेश दिया जाता था \*। आचार्य, शिष्योंको प्रतिदिन ब्रह्मचर्यव्रत पालन

 तू आजसे ब्रह्मचारी है। नित्य सन्ध्योपासन कर। भोजनसे पूर्व शुद्ध जलका आचमन किया कर । दुष्ट कर्मोंको छोड़ धर्म किया कर । दिनमें शयन कभी मत कर । आचार्यके अधीन रहकर नित्य सांगोपांग वेद (आजकल सम-यके अनुसार जो शिक्षा प्रचलित हो और जो विद्यार्थी पढ़ता हो वही विद्या वेदके स्थानपर जानना ।—लेखक । ) पढ़नेमें पुरुषार्थ किया कर । एक एक वेद सांगोपांग पढ़नेके लिए बारह बारह वर्ष, इस तरह कुल ४८ वर्ष चाहिए। जब तक तू पूरे तौरसे वेदोंको पढ़ न छे अखण्ड ब्रह्मचारी रह। आचार्यके अधीन धर्माचरणमें रहा कर, किन्तु यदि आचार्य अधर्म करनेका उपदेश करे तो उसे कभी न कर । कोध और मिथ्याभाषण मत कर । आठ प्रकारके मैथुन ( जो आगे बतलाये हैं - छे०। ) न करना । भूमिमें शयन करना, पलंग पर न सोना ( किन्तु ऐसा नहीं है कि पलंग पर सोनेवाला ब्रह्मचारी बन ही न सके। कड़ी भूमि पर या शय्या पर सोनेसे कामकी ओर प्रवृत्ति कम होती है-छे॰।) गाना, बजाना, नृत्य, गन्य और अंजन, ( गाना-बजाना बुरी सोहबतमें बुरा है, वास्तवमें यह एक सुन्दर और आवश्यक विद्या है-ले॰ ) अति स्नान, अति भोजन, अति निद्रा, अधिक जागरण, निन्दा, लोभ, मोह, भय, शोक और कुवि-चार मत प्रहण कर । रात्रिमें चौथे प्रहरमें जाग । नित्यिकिया स्नानादिसे निवृत्त हो ईशप्रार्थना और उपासनाका आचरण नित्य किया कर । मांस, रूखा शुष्क अन्न, मद्य मत खा पी। तेल मत मल। अतिखद्या, तीखा, कसैला, क्षार और रेचक दृश्योंका सेवन मत कर । नित्य युक्तिसे आहार-विहार करके सुशील, थोड़ा बोल-नेवाला सभामें बैठने योग्य गुण श्रहण कर । — द्यानंद सरस्वती । -- दयानंद सरस्वती । करना सिखाते थे। उनको इस पुनीत मार्गसे विचिछित नहीं होने देते थे और प्रत्येक बालक अखण्ड ब्रह्मचर्य्यवत—जो पुरुषोंके लिए ४८ वर्ष तक और खियोंके लिए २४ वर्ष पर्यंत नियत था\*—पालन करके गृहस्थाश्रममें प्रवेश करते थे। वेदोंमें, श्रुतियोंमें हम ब्रह्मचर्य्यकी महिमा नित्य ही पढ़ते थे; पर दुर्माग्यसे समयने ऐसा पलटा खाया कि जिस एकके साधनसे हम लोगोंका सब साधित होता था उस ब्रह्मचर्य-साधनका विधान ही लुस हो गया।

हम लोगोंको स्वास्थ्य-रक्षाके लिए कभी कभी विद्यालयमें और कभी कभी घरमें उपदेश मिलता है, उत्तम पुष्टिकर खाद्यनिर्वाचनकी वैज्ञानिक प्रणाली बताई जाती है; अज्ञान दूर करने तथा मानसिक शक्तियोंके विकासके लिए अने-कानेक विद्याओंका अभ्यास कराया जाता है; पर हाय! ब्रह्मचर्य अथवा शुक्रधा-रण करना किस पक्षीका नाम है यह हमें कभी नहीं वताया जाता। माताजी खी ठहरीं, भला वे इस लजास्पद विषयका भाषण कैसे करें! पिताजी भी बालकके सम्मुख ऐसी बातें करते लजित होते हैं। वे समझते हैं कि ऐसी बातोंसे बालक निर्लज हो जायगा, और कदाचित इस अश्वीलताके ज्ञानसे यह बुराई सीख जायगा, अतः इस विषयमें उसे अन्धकारहीमें रखना ठीक है। अँगरेजी विद्यालयोंने इस विषयको सम्य न समझकर पाठ्य पुस्तकोंसे निर्वासित कर दिया है; अब रहे बड़े भाई, बहिन और मास्टरसाहब; सो उन पर भी माता और पिताजीका ही रंग चढ़ा है। वे ऐसे शब्द उच्चारण करना अनुचित समझते हैं,—चलिए किस्सा खतम! अब इस विषयकी झाँकी हमें किसी मूर्ख, अनुभवहीन और कदाचित दुष्ट सहपाठीसे मिलेगी।

आजकल स्कूल और कालेजोंकी जो व्यवस्था है उसे न तो कलम लिख सकती है और न कोई प्रेस छापनेका साहस ही कर सकता है। रोमके साक्षात् राक्षस 'निरो '× का भी चरित्र आजकलके कतिएय उच्च-शिक्षा-लाभ करने-

<sup>\*</sup> संस्कारविधि, पृष्ठ ९९।

<sup>× &</sup>quot; निरोका जन्म बहुत ही दुर्गुणी माता-पितासे हुआ था। दुर्गुण उसे जन्मसे ही विरासतमें प्राप्त हुए थे। संसारमें इससे अधिक अधम विषयी नर नहीं पाये गये। माता और भगिनी तकसे अपनी वासना तृप्त करनेमें इसने संकोच नहीं किया था। हत्या आदि करके अपनी वासना पूरी करना तो इसके लिए बायें हाथका खेल था।"—History: of Rome by H. Austin.

वाले विद्यार्थियोंके नीचातिनीच कृत्योंके सम्मुख दब जायगा। जो स्कूलों और कालेजोंमें पढ़े हैं और प्रेम और हवसकी हवा मित्रमण्डलीमें खा चुके हैं, वे ही आजकलकी इस गिरी हुई अवस्थाका अनुभव कर सकते हैं।

इसमें हमारे युवकोंका अधिक दोष नहीं। उनके क्षीण शरीर, दुर्बल अंग, शिथिल मुखमण्डल, लक्ष्यहीन दृष्टि, कम्पित वाणी, उदास मन और करणाहीन हृदयके उत्तरदाता उनके माता, पिता, और शिक्षक ही हैं। यह इस विपयकी अज्ञानताका विषमय फल है। कि जो इस अभागे भारतमें २५ वर्षकी वृद्धा छियोंकी, और ३० वर्षके शिथिल, अशक्त और पौरुपहीन पुरुषोंकी कमी नहीं है।

नदीमें बहते हुए, वृक्षोंसे गिरते हुए, अप्रिसे जलते हुए, और गिरते हुए घोंके नीचे दबते हुए छी-पुरुषोंको बचानेके लिए लोग अपनी जानको भी जोखिममें डाल कर उनकी सहायतामें कटिवद्ध हो जाते हैं। आप अपने बालकोंको कुत्ता, सर्प, ज्याझ, आदि हिंसक जानवरोंसे बचानेकी बहुत ही चिन्ता करते हैं। तरह तरहकी भयानक ज्याधियों, चोरों और डाकुओंसे बचानेके लिए भी आप कोई यत्न उटा नहीं रखते; किन्तु बड़े ही हुभाग्यकी बात है कि इन सबसे अत्यन्त भयंकर ज्याधि पर—जो मूल ही नष्ट कर देती है—उस हत्यारे डाकू पर—जो आपके युवक और युवतियोंका जीवन-सर्वस्व लूटे जा रहा है—आप नजर भी नहीं डालते—उसके दमनका कोई भी यत्न नहीं करते। आपकी सन्तान और उसके संसर्गसे सारा समाज इस दुर्ज्यसनसे विनाशके प्रवल श्रोतमें बहा जा रहा है—अधःपतनके गहरे गढ़ेमें गिरता जा रहा है; किन्तु आप इसके लिए कोई उद्योग नहीं करते। खास कर आपके दुष्कार्थ्यों और असावधानियोंसे आपकी सन्तान और भी अधिक दुर्द्शाग्रस्त हो रही है। यदि आप उसके उद्धारके लिए जी जानसे कोशिश न करेंगे, तो इसका प्राथश्चित्त आपहीके देशको भोगना होगा।

इस समय अखण्ड बालबहाचारी भीष्म पितामहकी सन्तानको बहाचर्य पालन करनेमें ही हानि सूझने लगी है। कितने ही पढ़े-लिखे कहलानेवाले लोगोंको मैंने यह कहते सुना है कि शुक्र रोकनेसे स्कता नहीं। शुक्रको शरीरसे न निकलने देनेसे वह स्वमदोषादिकके द्वारा निर्गत होजाता है और जैसे शुक्रके अधिक अपन्यय करनेसे प्रमेह आदि रोग उत्पन्न होते हैं वैसे ही उसको एकदम रोकनेसे भी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। ऐसा कहनेवालोंकी यह धारणा होती है कि शुक्र शरीरके किसी निर्दृष्ट स्थानमें संचित रहता है और क्रमशः अधिक संचय हो जाने ने वर्षाकालमें पूर्णोंदर सरोवरके समान तट भेदकर उसके प्रवाहित होजानेकी सम्भावना रहती है। पर हम पहले देख आये हैं कि शुक्र तिलमें तेलकी भांति रक्तके प्रत्येक कणमें वर्त्तमान रहता है। दूधको मथनेसे जैसे नवनीतकी उत्पत्ति होती है वैसे ही काम-चिन्ताके द्वारा रक्तका किसी विशेष रूपसे आलोढ़न होनेसे वीर्य अण्डकोषमें संचित होता है और रतिकियादिके द्वारा हमारी जीवनी शक्तिके साथ निर्गत होता है।

स्वमकी प्रवृत्ति देवात् नहीं होती। अर्घ निद्रा या तन्द्रावस्थामें हम लोगोंकी चिनता स्वप्नमें परिणत होती है। स्वप्न स्वाधीन नहीं है। यह चिनताके और किसी कारणसे निद्रा ठीक तरह पर न आनेके अधीन है। भोजनके न पचनेसे, कब्ज रहनेसे और चिन्तामें निमम्न रहनेसे ही स्वप्न आते हैं। स्वस्थ मनुष्योंको स्वप्न नहीं आते \*। स्वप्न रोगका लक्षण है। चिन्ता भी स्वाधीन नहीं कही जा सकती। जिसका जीवन जिस प्रणालीसे प्रचलित होता है उसकी चिन्ता भी उसीके अनुकूल होती है। जो सतर्क भावसे कभी कुपथकी सेवा नहीं करता, स्वममें भी उसकी चिन्ता कुपथ-परिचालित नहीं होती। जिसने अपने मनको अपवित्र विचारोंसे दृषितः नहीं किया है और जिसका शरीर रोगमस्त नहीं है उसको स्वप्नदोषकी आशंका नहीं।

परमहंस रामकृष्णने सकाम भावसे धन और खीका कभी स्पर्श नहीं किया था। आपको कभी स्वप्नमें भी कुचिन्ता उत्पन्न हो यह तो हो ही नहीं सकता था, पर कहते हैं कि यदि गाढ़ निदावस्थामें भी कोई उनके शरीरसे स्वया या खीका स्पर्श कराने जाता था तो उनका शरीर उस पदार्थमें संकुचित होकर धनुषाकार हो जाता था!

शुक्र जब प्रत्येक अवयवमें रक्तके साथ वर्त्तमान है और बिना काम-चिन्ताके उससे पृथक् नहीं हो सकता, तब उसका आपसे आप निकल जाना असम्भव

<sup>\*</sup> अमेरिकाके यानोफोन आदि यंत्रोंके सुप्रसिद्ध आविष्कारक टामस एडिसन नियमपूर्वक जीवन व्यतीत करने और अपनी शारीरिक दशा अच्छी रखनेके कारण कभी स्वप्न नहीं देखते। उनकी आयु ७० वर्षकी हो चुकी है।

है। यह जान लेना चाहिए कि शारीरिक बलसे शुक्र-रोध करनेकी चेष्टाको ब्रह्म-चर्य नहीं कहते। ब्रह्मचर्य मानसिक ज्यापार है, जिसके बिना शारीरिक कार्य हो ही नहीं सकता। कदाचित वह मनुष्य ब्रह्मचारी कहा भी जा सकता है जो मनको वशीभूत और अनासक्त रखकर शारीरके द्वारा कभी सांसारिक कार्य कर लेता हो; किन्तु जिसका मन वशमें नहीं वह शारीरसे इन्द्रिय-निरोध करते हुए भी व्यभिचारी है। अपवित्र चिन्तामें निमन्न रहने-वाले ऐसे ही ब्रह्मचारियोंको स्वप्न-दोष अथवा प्रमेहादि रोग हो जाते हैं।

गीतामें लिखा है कि जो लोग व्रतनियमके द्वारा इन्द्रियोंकी शक्तिका न्हास करके उनको बलपूर्वक अपने विषयोंसे प्रतिनिवृत्त करनेकी चेष्टा करते हैं वे किसी प्रकार इसमें समर्थ तो हो जाते हैं, किन्तु उनकी मानसिक विषयासित नहीं जाती। इस प्रकार यदि कोई बाह्यदृष्टिसे विषयसे पृथक् रहकर मन-ही-मन उसमें लगा रहे तो वह मिथ्याचारी कहाता है। इन्द्रिय-निरोध चित्तवृत्ति-निरोधसे ही हो सकता है। अन्यथा मानसिक विकारसे विकृत हुआ वीर्य्य रक्तसे पृथक् होकर कोषमें एकत्रित होता है, और शारीरिक चेष्टासे बाहर न किये जानेके कारण स्वयं बाहर निकलनेकी चेष्टा करता है, और स्वप्नदृष्टि, शुक्रमेहादि रोगोंके द्वारा बाहर निकलने लगता है। रक्तसे पृथक् होकर अण्डकोशमें आजानेके प्रथात् वीर्य्य पुनः रक्तमें नहीं लौटाया जा सकता।

ब्रह्मचर्थ्य केवल शारीरिक यत्न, मानसिक अध्यवसाय, नैतिक न्याय-परता पर प्रतिष्ठित नहीं है; यह तीनोंके समवायसे निष्पन्न होता है। हमारे शास्त्रकारोंने बहुत ही उत्तम रीतिसे इसका स्वरूप बतलाया है:—

> स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुद्यभाषणम् । संकरपोऽध्यवसायश्च क्रियानिर्वृतिरेव च ॥ एतन्मैथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः । विपरीतं ब्रह्मचर्यमेतदेवाष्टलक्षणम् ॥

स्मरण, कीर्चन, केलि, प्रेक्षण, गुह्यभाषण, संकल्प, अध्यवसाय और क्रिया-निर्वृति ये आठ प्रकारके मथुन हैं। इन सर्वोंसे निवृत्त होना ब्रह्मचर्य है।

१ स्मरण । विषयकी पुनःपुनः चिंता करना, पूर्वकृत दुष्कार्यको फिर फिर याद करना, प्रेमपात्र पर आसक्त हो उसके दर्शन, चुम्बन, आल्डिङ्गन या उपभोगके लिए व्यस्त रहना, या इसी प्रकारकी विषय-चिन्तामें निमग्न रहना एक प्रकारका मैथुन है। इससे रक्तसे वीर्थ्य प्रयक् होनेमें सहायता मिलती है और ऐसी चिन्ता करते करते स्त्री पुरुष अन्तको विषयवासनामें फँस जाते हैं।

पुनः पुनः काम-विषयिणी चिन्ता या पूर्वानुष्ठित दुष्कार्यों का स्मरण अधः पत-नका प्रथम सोपान है, और ऐसी कठोर श्रंखला है कि इसमें एकबार बँध जानेसे फिर छूटना अत्यन्त किन हो जाता है। हम प्रतिदिन ऐसे कितने ही मनुष्यों को देखते हैं जो मनुष्य नामसे परिचित होने योग्य नहीं हैं। नीति, रीति, शिष्टाचार, सद्धावहार, लजा, समाजका भय आदि सभी उत्तम कार्यों का करना उनके लिए असम्भव न्यापार है। वे जानते हैं कि उनका न्यवहार 'उनका आचरण, उनका काम सज्जनतासे परे है; पर मनकी गाति ऐसी किन है कि एक बार किमी बुरे विषयमं आसक्त होजानेसे उसकी निवृत्ति दुर्लम हो जाती है। इससे ये मनुष्य छुटकारा न पाकर दिनोंदिन और भी गिरते जाते हैं।

कुचिन्ता उत्पन्न होते ही उसको रोकनेका प्रयत्न करना चाहिए। यदि यह कुछ कालके लिए मनमें रह जायगी, यदि दश पाँच बार ऐसी चिन्ताको उप-स्थित होनेका अवसर दिया जायगा, तो यह पत्थरकी लकीरकी तरह मस्ति-क्कमें अपना स्थान बना लेगी और स्थायी रूपसे वास करने लगेगी। किन्तु यदि प्रथम ही आक्रमणमें यह रोक कर कुचल दी जायगी तो इसका वेग जहाँका तहाँ रह जायगा। आरम्भमें कुचिन्तारूपी शत्रु पर विजय पाना उतना ही सहज है जितना उसके अभ्यास हो जाने पर उसे दूर करना कठिन होता है।

प्रकृतिका यह एक नियम है कि संसारका कोई स्थान किसी समय खाली नहीं रहता। एक वस्तु हटानेसे दूसरी वस्तु वहाँ तुरन्त ही आ उपस्थित होती है। किसी कुचिन्ताको हटानेके लिए यह परमावरयक है कि कोई दूसरी सिचन्ता उसका स्थान रोक ले। अन्यथा मस्तिष्क विचारोंसे खाली न रहेगा, लाख उद्योग करनेपर भी, यदि सिहचार कुविचारके स्थानपर आरूढ़ न किया जायगा तो कुविचार कदापि न हटाया जा सकेगा। वह वारंवार आक्रमण करेगा और किले पर दखल जमा लेगा।

अँगरेजीम एक प्रवाद है कि " शून्य मन भूतोंकी कीडा भूमि है।" अतः मनको सर्वदा सिचन्तामें निमझ नहीं रखनेते उसमें आप-ही-आप किसी कुन्दिक न्ताका आदिर्भाव हो जाता है। यदि बैठे येठे एकाएक किसी कुन्दिनताका आदि- भाव हो और यदि उसका प्रथम देग सँभालना कठिन जान पड़े तो तस्काल ही अपने आसनसे उठ पढ़ना चाहिए और दमभरके लिए दौड़ आना चाहिए। मन जब तक दढ़ न हो तब तक निज्जीनवास करना उचित नहीं। उस सम-यके निज्जीनवाससे तरह तरहकी कुचिन्ताओं के आनेकी संभावना है। अतएव ऐसी अवस्थामें बहुतसे लोगोंसे विरे हुए रहना चाहिए। सत्संग इस समय बहुत ही पथ्यकर होगा।

ईश्वरका श्रद्धा और भक्तिपूर्वक स्तवन करनेसे, सच्चे हृदयरे पश्चात्ताप कर-नेसे, जिससे प्रीति, भक्ति या भीति हो उसके स्मरण या नामाञ्चारसे कुचि-न्तायें दूर हो जाती हैं। यदि कभी कोई ऐसी दुर्घटना हुई हो जिससे कुचि-न्ताके द्वारा कुछ विशेष अनिष्ट या अप्रिय संघटित हुआ हो, या भविष्यत्में होनेका डर हो, तो स्मरणार्थ उसका संकेन एक कागज पर लिखकर ऐसे स्थान पर रख देना चाहिए जहाँसे वह सर्व्यदा दृष्टिगोचर होता रहे।

श्रुति कहती है—''मन अन्नमय है।'' उपनिषदमें एक सुन्दर आख्या-विका है जिसका सार भाग यह है कि महर्षि उदालकने अपने पुत्र श्वेतकेतु-को उपदेश किया कि मन अन्नमय है। श्वेतकेतुको अन्न और मनसे कोई लगाव नहीं जान पढ़ा। इससे उन्होंने इस पर शंका की। तब महर्षिने पुत्रको १५ दिन आहार नहीं करनेको कहा। श्वेतकेतु उनकी आज्ञा पालन करके १६ वें दिन पिताके पास उपस्थित हुए। पिताने आदेश किया कि तुझे ऋक्, यजुः और साम कंटस्थ हैं। इस समय उनका पाट तो कर जाओ। श्वेतकेतुने कहा— इस समय तो मुझे वह कुछ भी स्मरण नहीं है! फिर पिताकी आज्ञानुसार भोजन करनेसे उनकी स्मृति पूर्ववत् जाग उठी।

एक देशी कहावत है कि "जैसा खावे अब वैसा होवे मन।" इसी प्रकार एक पश्चिमीय विद्वान्का कथन है कि, "A man is what he eats." अर्थात् मनुष्य जो पदार्थ खाता है उसी पदार्थके गुणसे उसका शरीर बनता है। शरीर खाद्य वस्तुका परिणाम मात्र है और शरीरसे मनका विशेष सम्बन्ध है। आहारके दृषित होनेसे मनकी वृत्ति भी बिगड़ने लगती है। मादक वस्तुओंके खाने पीनेसे बुद्धि अष्ट होती है, जिससे कुचिन्ता उत्पन्न होनेका भय रहता है। पुष्टिकर और अपने शरीरकी आवश्यकतानुसार गुणकारी \* पदार्थ खाने चाहिए।

<sup>\*</sup> हिन्दू शास्त्रकारोंने आहारको उसके गुणोंके अनुसार तीन हिस्सोंमें बॉट दिया है—सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक आहारसे शान्ति अधिक

सारांश यह कि पूर्ण रूपसे पावित्र रहना चाहिए। कहते हैं कि "Cleanliness is next to godliness" -पावित्रता देवताका गुण है। पवित्र आहार, पवित्र विहार, पवित्र आचरण रखनेसे, और सर्वदा पवित्र भावोंकी आलो-चना करते रहनेसे मनका संस्कार ऐसा दृढ हो जाता है कि कुचिन्ता पास भी नहीं फटकने पाती।

२ कीर्तन । मनके भीतर कुचिन्ताका पूर्ण रूपसे अधिकार होने पर वाक्यके द्वारा उसका प्रकाश होता है। कुवाक्य कुचिन्ताकी और कुचिन्ता कुवाक्यकी सहायता करती है। अन्तमं ये दोनों बातें एक दूसरेकी सहायतासे विदेत होकर कार्यके द्वारा प्रकाशित होने लगती हैं। यह भी रक्तसे वीर्यके प्रयक्त होनेमें एक कारण है, इससे यह भी एक प्रकारका मैथुन या मेथुनका अंग माना जाता है।

जब किसीका मन या हृद्य कुभावसे पूर्ण हो जाता है तब वह पहले तो बहुत सावधानीसे अपने जुने हुए मित्रनामधारी शत्रुओं के निकट उसका कीर्तन करता है, उसके बाद स्वभाव वँघ जानेसे और क्रमशः अधिकतर साहस प्राप्त होनेसे जहाँ तहाँ केवल कुकार्यहीकी आलोचना करने लगता है। ओरोंसे भी इसी प्रकारके प्रसङ्ग सुननेकी प्रवल इच्छा रखता है और विना बुलाये भी जहाँ ऐसा प्रसंग होता है वहाँ प्रतिदिन उपस्थित होने लगता है। क्रमशः अश्वील वाक्योंका प्रयोग करने लगता है और फिर पराई क्वियोंको देख कर उनके प्रति अवाच्य शब्दोंका प्रयोग करने लगता है। कितने ही लोगोंकी

बढ़ती है और राजसिक और तामसिक आहारोंसे सांसारिक कार्योंकी ओर प्रवृत्ति होती है। किन्तु ऐसा नहीं है कि एक मात्र सात्त्विक आहारवाला ही ब्रह्मचारी बन सके। राजसिक और तामसिक आहार करनेवाले भी ब्रह्मचारी अवश्य बन सकते हैं। मांसखानेवालेका छुक फलाहार करनेवालेसे अधिक उत्तेजित होगा, उसका मन भी अधिक चंचल होनेकी सम्भावना है; किन्तु यह बात नहीं है कि मांस खानेसे छुक धारण न किया जा सके। अंडा, कछुआ, मछली, मांस, सरसों, पियाज, लहसुन, मिर्च, अति लवण, अति मिष्ट, अधिक मसाला उदद, मसूर आदि रजोगुणवर्धक पदार्थ हैं। सेंघा नमक, थोड़ा मीठा, ताजा फल, गोदुग्ध, धृत, चावल, जो, गेंहूँ, मूँग, चना आदि सतोगुणवर्धक पदार्थ हैं। मांस, मिर्दरा, पियाज आदि तमोगुणवर्धक पदार्थ हैं।

अवस्था तो यहाँ तक गिर जाती है कि वे मेले-तमाशों में, तीर्थ-यात्राओं में, देवस्थानों में केवल राह चलती सुन्दिरयों को बुरी नजरसे देखने और उनके आगे अश्लील शब्दों का उच्चारण करने के लिए ही अमण किया करते हैं और फिर आपसमें बैठकर उसी विषय पर अपनी अपनी कार्य कुशलता तथा सफलताकी आलोचना प्रत्यालोचना किया करते हैं। यह मानसिक रोग (mental leprosy) श्ली पुरुषों के हदयों में बहुतकाल तक लिए। नहीं रह सकता; कुछ दिनों के बाद यह अवश्य ही प्रकट हो जाता है। पहले तो यह गलित कुछरोगकी तरह मन तथा वाणीको अष्ट करता है और फिर कार्य रूपमें परिणत होकर शरीरमें भी किसी न किसी प्रकारका कोढ़ पदा कर देता है जो किसी तरह खिपाया नहीं जा सकता। ऐसों की दशा दिनों दिन बिगड़ती ही जाती है—

यथा हि मिछिनैर्वसैर्यत्र तत्रोंपिविश्यते । एवं चिछतत्रृत्तस्तु वृत्तरोषं न रक्षति ॥\*

मुखसे एकाएक कुवाक्य नहीं निकलता; एक कुवाक्य ही क्या, संसारक छोटा या हुं कोई भी कार्य हठात् नहीं होता। आपसे आपका होना प्रकृतिके नियममें नहीं है। जो कुछ भी हम करते हैं, जो एकाएक बिना प्रविविचारके भी हमसे हो जाता है उसकी तैयारी भी किसी न किसी अंशमें किसी न किसी अंशमें किसी न किसी रूपमें पहलेसे की हुई रहती है। इत्तफाक (Chance), हठात्, आपसे आप आदि शब्द अमजनक हैं। यदि हम पश्चपातरहित होकर अपने कमोंको खूब टटोल कर देखें, तो पता चलेगा कि प्रत्येक कार्यका कारण हमारे मिलिक्सें व्यापमान है। वह किसी न किसी रूप या अंशमें हमारे विचारमें अवस्थ आचुका है। इस दुर्व्यसनसे निवृत्ति पानेका सबसे पहला साधन तो यह है कि मनके विचारको, चिन्ताको खुद करके पवित्र रखना; और दूसरे साधन मामूली हैं। जहाँ कुवाक्य कहे जानेकी सम्भावना हो वहाँ न जाना, कुवाक्य या कुप्रसंगके उठते ही उसे रोक देना, उस स्थानसे भाग जाना, उन मिन्न शत्रुओंको त्याग देना, पवित्र शास्त्रोंका अवलोकन करना, जितेन्द्रिय पुरुषोंका सहवास करना, सर्वदा और सबके निकट सत्य-भाषणका अभ्यास करना,

<sup>\*</sup> अर्थात् — जैसे मैले कपड़ोंवाला मनुष्य विना विचारके गन्दी जगहोंमें जहाँ तहाँ बैठ जाया करता है, वैसे ही सदाचारसे भी गिरा हुआ मनुष्य अपने बचे हुए सदाचारकी रक्षा नहीं कर सकता।

अपनी दिनचर्या लिखना, रात्रिमें सोते समय उस पर विचार करके परचात्ताप करना और जिन जिन कारणोंसे दुष्कार्य हुआ है उनको न करनेकी दृढ प्रतिज्ञा करना और दुष्कार्यकी निवृत्तिकी इच्छासे ईश्रविनय करना। जितेंद्रिय पुरुषों में अग्रगण्य भगवान् बुद्धदेव कहते हैं कि सत्यका प्रचार करना शांतिका उत्कृष्ट उपाय है। अपनेसे थोड़ी बुद्धिवालोंको उपदेश करनेसे और बड़ोंके समक्ष अपने दोपोंको अलोचना करनेसे सारी पाप-प्रवृत्तियाँ निवृत्त होती हैं। एक पापका छिपाना मानों दूसरे पापका अनुष्टान करना है।

३ े. लि । अर्थात् वियोंके साथ कामभावसे वेल खेलना । शरीरकी सब इन्द्रियोंमें परस्पर एक ऐसा सम्बन्ध है कि एककी उत्तेजनासे सबकी सब उत्ताजत हो उटती हैं । श्लियोंके साथ इन्द्रिय-रोचक क्रीडा करनेसे इन्द्रिय-वृत्ति: प्रवल होती है और कामवासना बढ़ती है, जिससे शुक्रनाश होता है । अतः यह भी एक प्रकारका मेथुनका सहायक अंग है । हम पहले देख आये हैं कि मानसिक कुचिन्ता और कुप्रसंग शारीरिक चेटाके द्वारा अकट होते हैं । कुचिन्ताके द्वारा नीति बिगड़ जानेसे पुरुप सर्वदा श्लियोंके साथ कामोत्तेजक खेल खेलना प्रिय समझते हैं । इस प्रकार खेलते खेलते उनके हृदयका भाव अधिक मन्द पढ़ जाता है । श्लियोंके निकट कामभावसे बैटना, उनका संतोष साधन करना और उनके उचित अनुचित आदेश पालन करना, उनका प्रधान कार्य हो जाता है ।

ऐसी अवस्थामें सबसे अच्छा उपाय यह है कि कुछ दिनोंके लिए उस स्थानको एकदम छोड़ दे, जहाँतक दूर जाते बन पड़े निकल जाय और अपनी सारी शक्तिको उस तरफसे मन फेरनेमें लगाकर इस प्रसंगको त्याग दे। मनके समान शरीरको भी सर्वदा सत्कार्य अथवा आवश्यक कार्यों ने नियुक्त नहीं रखनेसे वह निष्फल या अनिष्टकर खेल आदिमें नियुक्त होता है। इसीको ज्यसन कहते हैं। संयमी मनुष्य व्यसनका सर्वथा परित्याग करते हैं। नित्य नियमित रूपसे व्यायाम करके शरीरसे पसीना निकालना, मुबह शाम मैदान नकी और कई मीलतक हवा खाने निकल जाना, ब्रियोंका साथ न करना आदि इस व्यसनसे बचनेके उपाय हैं।

४ प्रेक्षण । इसका अर्थ है कामभावसे स्नी-दर्शन करना । वृक्षों के नवीन नवीन पत्तों में, सुगन्यमय फूलों में, स्वादिष्ट फलों मं, ग्रह-नक्षत्रों में, पशु, पक्षी और कीट- पंतगों में, सभी में सुन्दरता है। सृष्टिकी सभी सुन्दर वस्तुओं में क्षाकर्षण शाक्ति है। उनकी सुन्दरता, उनकी मधुरतासे ही उनकी ओर चिक्त आकर्षित होता है। उन्हें देखकर हर्ष और प्रसन्नता होती है। इसी तरह मातामें पितामें, आतामें भगिनीमें, पुत्र और पुत्रीमें भी सुन्दरता है; उन्हें भी हम स्नहपूर्वक देखकर प्रसंग्न होते हैं। हम अपने परिवारके स्नी-पुरुषोंके श्रृंगारका भी प्रवन्ध करते हैं। अच्छे वस्र और आभूषण बनवाते हैं और उन्हें पहिने देखकर प्रफुछित होते हैं। किन्तु, पवित्र स्नेह और अपिवित्र काम-श्रीतिमें बड़ा अंतर है। एकसे प्रम और भिनत उत्पन्न होती है और दूसरीसे विषय-वासना । पापके पिण्डस्वरूप कटाक्ष पुण्यइलोक सती ।स्त्रीयोंके पविष्क बदनमें नरककी अपवित्रताका चित्र दिखाने लगते हैं। ये कटाक्ष-राक्षस उनकी पवित्र मुर्तिमें इमशानकी विकटता प्रतिपादन करते हुए लोगोंको बरकके अपवित्र कुण्डमें निक्षेप करते हैं। इस एक पापके द्वारा कितने घर बिगडते हैं, हसका निर्णय करना कठिन है। इसके प्रभावसे बुद्धि जाती रहती है, हिताहितज्ञान ग्रुन्य हो जाता है, अपने पराये संबन्धका निर्णय नहीं हो सकता. न्यायपरता जाती रहती है, मनुष्य मनुष्यस्वसे च्युत होकर बञ्जके समान पात्रापात्रके ज्ञानसे शून्य हो जाता है और समस्त संसारकी **खियों**को अपने उपभोगकी वस्तु समझने लग जाता है। ऊँटकी तरह गर्दन खराकर इधर उधर देखा करता है और मानसिक न्यभिचार द्वारा अपनी चित्तवृत्तिको दृषित और अपदित्र किया करता है।

इससे बचनेका उपाय विलास-सामग्रीका त्याग, और अंतःकरणकी ग्रुंदि और प्राकृतिक सौन्दर्यकी ओर अपनी रुचि बढ़ाना है। विलास और आराममें बढ़ा अन्तर है। स्नान करना और, स्वच्छ वस्त्र तथा आमूषण पहिनना बुरा महीं है बिक जरूरी है; किन्तु विलासताके भावसे नहीं। आवश्यकता और आरामके भावसे प्रत्येक परिवारके आरामका भिन्न भिन्न दरजा होता है। को चीज हमारे आराम और आसाइशके दरजेसे विलासिता है वही एक हमसे आधिक आरामसे रहनेवाले स्त्री या पुरुषके लिए परमावश्यकता है। जिस परिवारके स्त्री और पुरुष सामान्य सूती वस्त्र पहनते हैं उनके लेखे रेशमी वस्त्र पहननेवाले विलास भोगते हैं, किन्तु जिस परिवारमें रेशमकी बारीक साड़ियोंके पहननेकी आदत और रिवाज है वहाँ वह एक मात्र आवश्यकताकी पूर्ति समझी जाती है। इस ढंगके वस्त्र उस परिवारके लोगोंमें कोई विशेषता उत्पन्न नहीं करते, वह एक नित्यकी मामूली बात समझी जाती है। यहीं बात आभूषण, सुगंधमय तैल आदि सभी वस्तुओं के प्रयोगोंमें है। आरासके लिए शंगार ठीक है; किन्तु किसी भी वस्तुका विलासिताके भावसे प्रयोग करना अनुचित है। शंगारका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।

५ गुह्य भाषण । इसके दो अर्थ हैं—एक तो एकान्तमें या अकेलेमें बैठकर स्त्रियोंसे बात करना और दूसरे अपनी कामाभिसन्धिको अपने मित्र नामधा-रियोंके निकट प्रकाश करना । दोनों ही वातें अनिष्ठकारक ओर निन्दनीय हैं, अतः त्याज्य हैं। लोकनिन्दाका भय इस दूपित वृत्तिको रोकनेके लिए अति उत्तम है। ऐसे कार्योंसे घृणा प्रकाश करना और वे जड़ न पकड़ने पार्वे, इस लिए आरम्भमें ही उनकी जड़में कुठाराधात करना उपकारी होता है।

५ संकल्प । किसी वर्तनमें यादे धीरे धीरे भाप एकही होती हो और उसका मुँह बन्द है, तो कुछ समयमें भापकी अधिकता होनेसे वह बतैन फट जायगा । इसी तरह जब पूर्वोक्त पाँचों वृत्तियोंका अधिक संचय हो जाता है, तब वह संकल्प , अध्यवसाय और क्रियानिवृत्तिके आकारमें ध्रियाट होता है। किसी भी दुष्कार्यके लिए मनमें संकल्प हढ होजानेसे फिर उससे बचना बहुत ही कठिन है।

संकल्प पूर्ण होना या निष्फल होना ये दोनों ही सर्वनाशके कारण हैं।
यदि दुष्प्रवृत्तिका संकल्प पूरा हो, तो यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं है
कि मनुष्य शीघ्र ही सर्वनाशके पथ पर अग्रसर होता है और यदि संकल्प निष्फल हो तो उससे कोध उत्पन्न होता है जिससे बुद्धि अष्ट होती है और बुद्धि अष्ट होनेसे जो अन्याय अत्याचार या पाप न हो जाय वही थोड़ा है।
अतएव, पूर्ण प्रयत्नसे इसको पूर्वहीसे रोकने और परित्याग करनेकी चेष्टा करना उचित है।

कहा जाता है कि कामसे कामका, तापसे तापका, और शीतसे शीतका दमन होता है—Like kills like. अतः संकल्पसे ही संकल्प-रोधकी नीति अति प्रशंसनीय है। पहलेहीसे यह संकल्प कर लेना चाहिए कि हम अपनेको हुष्प्रवृत्तिके वशीमूत कदापि नहीं होने देंगे, अथवा नीच संकल्प हो जाने पर भी यह संकल्प कर लेना चाहिए कि हम अपने तन और मनको हर समय किसी हितकर कार्यमें लगाये रहेंगे। ऐसा करनेसे फिर उस नीच

संकल्पको प्रकट होनेका अवसर ही नहीं मिलता और वह क्रम्हाः नष्ट हो जाता है। भीष्मिपितामह जैसे महान् पुरुषोंकी प्रातिज्ञाको सुवर्णाक्षरोंसे लिख-कर उसको ऐसे स्थान पर रखना जहां उस पर सर्वदा दृष्टि पड़ा करे, विशेष फलपद है।

9 अध्यवसाय । मन और शरीर दोनों हाथ मिलाकर चलते हैं। मनमें काम-संकर दढ़ होनेसे मनुष्य अध्यवसाय अर्थात् चेष्टाके द्वारा उसकी पूर्ण करनेमें तत्पर होते हैं। इस अवस्थामें लोग कामान्ध हो जाते हैं। उनके ज्ञान, शील, लज्जा आदि सभी गुण लोप हो जाते हैं। केवल अपनी दुष्प्रवृत्तिके लक्ष्यको जलते हुए प्रदीपके समान प्रत्यक्ष समझकर वे उस पर प्रतंगकी भांति जा गिरते हैं और प्राण विनष्ट करनेके लिए तत्पर हो जाते हैं।

अध्यवसाय, अध्यवसायसे ही नष्ट हो सकता है । यदि मनुष्यका हृत्य बा मन सर्वदा सत्कार्थ्यके लिए अध्यवसाय करता रहेगा, तो उसे दुष्कार्यके लिए समय नहीं मिलेगा । अपनेको समझाना चाहिए और उस कुचेष्टाके स्थान पर देशकी भलाईकी चेष्टा, किसी उत्तम कार्यकी चेष्टा, अथवा अपनी ही किसी उत्तम स्वार्थिसिद्धिकी ( पठन, दृच्योपार्जन आदिकी ) चेष्टा करनी चाहिए।

८ कियानिवृत्ति । पूर्वोक्त सातों अंगोंसे या किसी एक अंगसे उत्ते जित होकर प्राकृतिक या अप्राकृतिक किसी रीतिसे ग्रुकक्षय करनेको कियानिवृत्ति कहते हैं । चाहे जिस रीतिसे और चाहे जिस समयमें शरीरसे ग्रुक निकाल जाय उससे हानि अवस्य होती है । कुसमयमें, अप्राकृतिक रीतिसे अथवा अधिक अंशमें ग्रुक बाहर जानेसे अधिक हानि होती है और वीर्थके एक जानेके पश्चात् पूर्ण युवावस्थामें सन्तानोत्पत्ति कियामें वीर्थ्य निकलनेसे कम हानि (जो नहींके बराबर है ) होती है । \* जो लोग जितने ही पवित्रभा-

<sup>\*</sup> डाक्टर केपेल्मन ( Capillmann ) का मत है कि स्त्रियों के रजोद-र्शनके प्रारंभके ३ दिन और रजसाव बन्द होनेके पीछेके १४ दिन छोड़कर बाकी दिनोंमें रितिसेवनसे गर्भाधान नहीं होता, अतः यह भी सन्तानवृद्धि-निरोध हैं। डाक्टर सारानोृस और विक्टर हेंसेन ( Saranos & Victor Hensen ) ने एक नकशा तैयार किया है जिसमें उन्होंने दिखलाया है कि रजसाव बन्द होनेके

वसे ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं उनका हृदय उतना ही प्रफुछित और मिस्तिक उतना ही सबल और स्मृति, मेघा, धिते, क्षमा आदि गुणोंसे युक्त होता है। अखण्ड ब्रह्मचर्यवत पालन करनेवाले महापुरुषोंका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जिसने जीवनमें केवल एक बार भी शुक्रक्षय किया हो उसका और अखण्ड ब्रह्मचारीका मुकाबला होने पर दोनोंमें आकाश-पाता-लका अन्तर पाया जायगा।

साथ ही यह भी बता देना आवश्यक है कि ब्रह्मचर्यव्रत किसी भी आयु या अवस्थासे पालन किया जा सकता है। यह बात नहीं है कि जो बाल्या-वस्थासे ब्रह्मचर्य पालन करता चला आया हो, वही ब्रह्मचारी बन सकता है और शुक्र धारण कर सकता है। ऐसा अमजनक विचार फेला है कि जिसने कभी एक बार भी शुक्रक्षय कियों है वह ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकता-वह शुक्र धारण कर ही सकता; क्यों कि यदि एकबार शरीरसे शुक्र निकल जाता है तो उसके निकालनेका मार्ग खुल जाता है और वह फिर बन्द नहीं किया जा सकता। परन्तु यह वात बिलकुल गलत है।

शुक्रका शरीरमें रहना प्राकृतिक है, उसका बाहर निकलना ही अप्राकृतिक है। पूर्वोक्त प्रकारके मैथुनों में से सबकी या किसी एककी सहायताके बिना शुक्र बाहर नहीं निकल सकता। शरीरमें रोग उत्पन्न हो जानेसे शुक्रक्षय होना सम्भव है। सो चाहे जितना भी शुक्र शरीरसे निकल चुका हो, पूर्वोक्त ८ प्रकारके मैथुनोंसे बचनेका अभ्यास करनेसे बाल, युवा, वृद्ध, विवाहित, अविवाहित, व्यभिचारी, अप्राकृतिक मैथुन करनेवाले आर बाल्यावस्थासे कुसंगमें पड़कर वीर्थ्य क्षीण करनेवाले सभी श्री पुरुष पुन: शुक्र धारण करके अपनेको सुधार सकते हैं। सुधारके लिए यह कहना कभी ठीक नहीं हो सकता कि अब समय नहीं रहा—It is never too late to mend. हाँ,

पश्चात् पहलेसे नवें दिन तक, नवेंसे ग्यारहवें दिन तक, ग्यारहवें दिनसे तेईसवें दिन तक और तेईसवें दिनसे रजोदर्शनके एकाद दिन पूर्वतक रतिसेवनसे सैकड़ा पीछे ४८, ६२, १३, ९, १, और १६२ अंशोंमें गर्भस्थिति हुआ करती है। रजोदर्शनके तीन चार दिन बाद गर्भस्थितिकी अधिक सम्भावना होती है और १६ दिन बाद कम; किन्तु गर्भका रह जाना हर समय सम्भव है। Facultive Sterility by Capillmann.

यह भले ही न हो कि कोई व्यभिचारी पुनः ब्रह्मचर्य्य पालन करके सदैनके ब्रह्मचारीके बराबर हो जाय; किन्तु यम और नियमसे \* रहनेसे उसकी अवस्था पहलेसे अच्छी अवश्य हो जायगी। शुक्रधारण जीवन और शुक्र-क्षय मृत्यु है।

सारांश यह कि ब्रह्मचर्य द्वारा सन्तानवृद्धिका निरोध बड़े लाभके साथ किया जा सकता है। विवाहित पुरुष जितनी चाहिए उतनी सन्तान उत्पृष्ट करनेके पश्चात् किसी भी समयसे किसी भी समय तक ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य तोड़ा जा सकता है और पुनः पालन किया जा सकता है। ×

ब्रह्मचर्य्यकी महिमा अपार है। आज तक संसारमें जितने महान् कार्य हुए हैं, या जितने महापुरुष कहलाये हैं वे सब ब्रह्मचर्यव्रत के साधनसे।

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाहरन् ।



<sup>\*</sup> निर्वेरता, सत्य बोलना, चोरीत्याग, वीर्यरक्षा और विषयभोगसे घृणा, ये पाँच नियम हैं; और शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, (वेदका पढ़ना)और सर्वस्व ईश्वरार्पण ये पाँच नियम हैं।

<sup>×</sup> महाप्रतापी अर्जुन, जितेन्द्रिय लक्ष्मण और योगीश्वर जनक आदि इसके परमोत्तम उदाहरण हैं।

## आठवाँ परिच्छेद ।



### कृत्रिम निरोध ।

अर्थात्

# औषध या यन्त्रोंके प्रयोगसे संतानवृद्धिमें कमी करना।



'After the desire of food, the most powerful and general of our desire is the passion between the sexes. And taken in an enlarged sense, it is almost impossible to suppress it for the whole life.'

-G. Wallace.

जठरामिकी धधकती हुई ज्वाला या क्षुयाके बाद प्रज्वलित भीषण कामा-मिका नंबर आता है। गहरा विचार करने पर प्रकट होता है कि साधारणतः कामकी प्रबल लहर्रको जीवनपर्यन्तके लिए दवाना असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन और दुष्कर अवश्य है।—जी. वालेस।

रोपके आजन्म अविवाहित मांक और नन (monk and nun) भारतके युवा संन्यासी, प्रत्येक देशके अधिक (majority) अविवाहित स्नी-पुरुष और वारकों में रहनेवाले प्रत्यके सिपाही इस बातके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि जनसाधारणके लिए आविवाहित अवस्था अच्छी नहीं। कुमार या कुमारीपनके ऊपरी आडम्बरके भीतर पाप और दुश्चिन्तायें छिपी हुई मिलती हैं। Celibacy in general is an apt means of irrepairable debasement of the pure and chaste; and it does always give way to illegitimacy.

" बारकोंका जीवन बुरा है, बारकोंका जीवन सदा बुरा रहेगा। बहुतसे पुरुषोंका अपने घर और बियोंके प्रभावसे दूर रहनों अच्छा नहीं । ब्रियोंके

छिए भी यह अच्छा नहीं है कि वे खियों में ही रहें और काम करें । पुरुषों और ख्रियोंका परस्पर प्रभाव पड़ता है। एकके कारण दूसरेको स्वामाविक रुकावट रखनी पड़ती है, और दोनोंमें स्वास्थ्यकर उत्तेजना रहती है। बारकोंमें ऐसा ही कोई उत्तम संस्कार और इड संकल्पवाला मनुष्य होगा जो दुर्गुणोंसे बच सकेगा। मेरे सामने अनेक शुद्ध, स्वच्छ और उत्तम युवक सेनामें आये. पर सालभर भी न बीतने पाया कि वे कुकर्मी हो गये। मैं साधारण व्यक्ति हूँ। छेकिन कोई भी समझदार भला आदमी जो सेनामें रह चुका है तरंत मान लेगा कि मेरा कथन सत्य है और यह बात बहुत द्वाकर, बहुत रोककर कही गई है। " + सर्वसाधारण अविवाहित खी-पुरुषोंके छिए भी पूर्वोक्त आलोचना अक्षरशः सत्य और सची है। मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि कोई पवित्र भावसे अविवाहित रह ही नहीं सकतः, और खासकर भारतवर्षमें जहाँ ब्रह्मचर्यके लिए अनन्त कालसे उपदेश और आदेश मिलता चला आ रहा है और जहाँ अखण्ड बालब्रह्मचारियोंकी आदर्श जीविनियोंकी नित्य चर्चा हुआ करती है। मेरा अभिप्राय यह है कि आजन्म ब्रह्मचर्यवतपालन करना सर्वथा सम्भव और साधनीय है: किन्तु सबके छिए नहीं । सर्वसाधारण आजन्म ब्रह्मचारी कटापि नहीं रह सकते।

और न यही युक्तसंगत जान पड़ता है कि विवाह करके जीवनकालमें यदि एक संतान उत्पन्न करना है तो बस एक ही बार खीमसंग करके सदाके लिए ब्रह्मचारी बन जाय। असम्भव यह भी नहीं है; किन्तु साथ ही सर्वसाधारणके लिए संभव भी नहीं है। प्रेक्टिकल और थियोरेटिकल अर्थात न्यावहारिक और सैद्धान्तिक काममें आकाश और पातालका अंतर हुआ करता है। भारतकी विधवायें इस बातकी प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इनमेंसे कुछ देवियाँ ऐसी अवस्थ हैं जो पवित्र भावसे अपना वैधव्य निभा ले जाती हैं; किन्तु बहुतेरी ऐसा नहीं कर सकतीं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पापकी भागिन बन जाती हैं। इसमें इन अनाथाओंका अधिक दोष नहीं। इन पर दोषारोपण करनेवालोंको उन पुरुषोंकी दशाका स्मरण करना चाहिए, जो खीकी मृत्युके एक ही महीने बाद विवाहमण्डपमें पुनः उपस्थित हो जाते हैं। जो हो। इससे कुछ प्रयोजन नहीं। मेरी धारणा यह है कि समाजमें कुछ खी-पुरुष ऐसे हैं जो भीष्म-पिता-

<sup>+</sup> भारी अम-Great Illusion by Norman Angel का अनुवाद ।

महकी नाई अखण्ड ब्रह्मचर्य्यं वत नहीं पाल सकते और साथ ही एक निय-मित संख्यामें संतानका पालन और पोपण कर सकते हैं। अधिक संतानोत्पति उनको, तथा उनकी सन्तानको, इस तरह तीनोंको घोर आपित्तमें डालकर उनके विनाशका कारण होती है।

ऐसा नहीं है कि वे अपनी अवस्था या भविष्यका ज्ञान न रखते हों। वे जानते हैं कि जितनी सन्तान उन्हें है उससे एक भी अधिक होनेसे वे भारी बखेड़ें पड़ जायंगे। पाठन-पोपण आदिका उचित प्रवन्ध न कर सकनेसे सन्तान अस्वस्थ हो जायगी। अधिक परिश्रम, चिन्ता, और आराम आदि न मिलनेके कारण स्वयं उनका भी स्वास्थ्य नष्ट हो जायगा और गरीब माताकी जो चोंथ होगी उसका तो कुछ पूछना ही नहीं। वे इन सब बातोंको जानते हैं, तो भी कुछ कर नहीं सकते। उन्हें संतान होती ही जाती है और घोर विपत्तिका कारण बनती जाती है। बेचारी क्षियों तो मर मिटती हैं। एक निरन्तर चलनेवाली मशीनकी तरह, चाहे जो आपित्त या विपत्ति उन पर आवे, उनके बच्चे पैदा होते जायेंगे। वे जानती हैं कि उनका स्वास्थ्य विगड़ गया है, उनका शरीर संतानोत्पित्तिका भार सहने योग्य नहीं है, किसी किसीके लिए तो सृत्युतकका भय है, तो भी वे इसे रोकनेमें असमर्थ रहती हैं और जानती समझती हुईं, दोनों आँखे खोले, असहाय होकर अकाल कालकी ग्राम बन जाती हैं। उन्हें जान-बूझकर बरबस मरना पड़ता है। कुछ परिचित लोगोंके बृत्तांतसे यह बात और साफ हो जायगी।

१—'क' एक उच्च शिक्षित धनाढ्य सज्जन हैं। उनकी युवती धर्म-पत्नीके पेटमें भीतरकी ओर फोड़ा हो गया। कलकत्तके एक प्रसिद्ध डाक्टरने उसका चीड़-फाड़ किया। जब फोड़ा अच्छा हो गया तब डाक्टरने स्त्री-पुरुष दोनोंको सचेत कर दिया कि गर्भधारण होनेसे पेटके अन्दरके टाँके टूट जायंगे और तब स्त्रीका प्राण न बच सकेगा। पति-पत्नीमें गाढ़ा प्रेम था। कई वर्षों-तक वे एक दूसरेसे अलग रहे; किन्तु किसी अवसरपर कामदेवके बाणोंसे वेधित हो भूत और भविष्यको भूल सा गये। स्त्री गर्भवती हुई और इन्छ कालके अनन्तर उसी पेटकी न्याधिसे मृत्युको प्राप्त हो गई।

२—' ख ' एक शिक्षित जमींदार हैं। आपकी खीके हर बार मरा हुआ बच्चा पैदा होता था और डाक्टरोंकी सहायतासे किसी तरह चीड़-फाड़ कर निकाला जाता था। प्रत्येक प्रसवके समय वे प्रतिज्ञा करते थे कि खीसे अलग रहेंगे; किन्तु आयुपर्यन्त अलग रहना भी असम्भव निकला। तीसरे प्रसवमें उनकी स्त्रीको इतना कष्ट हुआ कि उसके प्राण पखेरू उड़ गये।

३—' ग ' एक धनाट्य साहूकार हैं। उनका बचपनमें ही विवाह हो गया था। उसके बाद उन्हें गिलत कुष्ठ हो गया। ९ लड़की-लड़के आपको हुए। ५ मर गये और ४ जीये। जो जीये उन सबोंको कोढ़ विरासतमें मिला। सबसे बड़ा लड़का कुछ पढ़ा लिखा और समझदार है। वह जानता है कि उसकी यह दुर्दशा उसके पिताके कारण हुई है। यह जानते हुए और स्वयं सन्तान उत्पन्न करनेकी इच्छा न रखते हुए भी वह इसमें असमर्थ है। उससे भी तीन बच्चे हो चुके और पहले बालकको कोढ़ भी 'ग्रुंक हो गया!

8—' घ ' एक स्कूलके छात्र हैं। उमर २१ वर्षकी है। खी इनसे एक वर्ष छोटी है। तीन बचे हो चुके और चौथेकी तैयारी है। घरमें कोई दूसरी स्त्री नहीं है। जो दुर्दशा इनकी तथा इनकी स्त्रीकी होती है उसे ये ही जानते हैं। प्रति १८ वे महीनेमें एक सन्तानरूपी विपत्ति इनके सामने आकर उपस्थित हो जाती है। इनको बड़ा भय इस बातका है कि यदि इसी निय-मसे सन्तानवृद्धि हुई तो रहनेको स्थान कहाँ मिलेगा। भोजन, शिक्षण और विवाहादिका प्रकृत तो दूर रहा; बेचारी अकेली बालिका माताकी जो दुर्दशा हो रही है उसे वही जानती है।

ऐसे लोगोंके लिए ब्रह्मचर्यवतका उपदेश या इन्द्रिय-निरोधकी सलाह निष्फल प्रमाणित हुई है। ये अपने मन पर अधिकार नहीं जमा पाते। अतः ऐसे कमजोर तबीयतवालोंके लिए किसी दूसरे उपायका होना आवश्यक है। ऐसोंको मरनेके लिए छोड़ देना उचित नहीं जान पड़ता।

यूरोप और अमेरिका आदि देशों में कृतिम निरोधकी चाल है। जो लोग पिनत्र भावसे अविवाहित नहीं रह सकते ओर साथ ही बहुसंख्यक सन्तानका पालन-पोषण भी नहीं कर सकते, वे सभी लोग कृतिम निरोधका शरण लेते हैं और ओषधि या यन्त्रकी सहायतासे सन्तानकी निःसीम वृद्धि रोकते हैं। अमेरिकाकी कितनी ही रियासतों में राज-नियम बन गया है जिससे स्वामाविक दोषी (Habitual Criminals) और सर्वथा अयोग्य ल्ली पुरुष न विवाह कर सकते हैं और न सन्तानोत्पत्ति। यह सुनकर आश्चर्य होगा कि इस नियम पर चलनेके लिए बाध्य किये जानेकी जगह कितने ही प्रार्थनापत्र अयोग्य न्द्री-पुरुषोंके स्वयं आते हैं कि वे कृतिम उपायद्वारा सन्तानोत्पत्तिसे रहित कर

दिये जायँ। इस पर कुछ ऐसे कृत्रिम उपाय कर दिये जाते हैं कि वे भोग-विलास कर सकते हैं, किन्तु सन्तानोत्पत्ति नहीं कर सकते। \*

हम यूरोपवालोंको आदर्श नहीं बनाना चाहते। उनकी नकल नहीं किया चाहते। हमारे और उनके समाज-संगठनमें बड़ा अंतर है। हमारे और उनके आदर्शमें भिन्नता भी है। उनकी अन्धाधुन्ध नकल करना हमारे लिए अत्यन्त बुरा है। मैं यह भी मानता हूँ कि कृत्रिम निरोध बुरा काम है। इससे समा-जमें बुराइयाँ फैल सकती हैं। कृत्रिम निरोध प्रकृतिके विरुद्ध भी है। इससे हानि होती हैं। ये सभी बातें सत्य है; किन्तु बहुसंख्यक श्लीण और रूप्य सन्तानोत्पत्ति भी तो बहुन बुरी बात है। जिससे समाज दूषित हो, देश रसा-तलको चला जाय, दाम्पत्यसुखमें कुठाराघात हो, वह किससे कम बुराई है?

प्रकृति-विरुद्ध कार्यका प्रकृति आपसे आप दण्ड देती है। प्रकृतिको कोई घोला नहीं दे सकता। जानमें या अनजानमें किसी तरह प्रकृति-नियमके विरुद्ध चलनेसे प्रकृति सजा देती है। अकाल, हैजा, प्लेग आदि प्रकृतिके नियमोंको उल्लंघन करनेके ही दण्ड हैं। यदि हम अधिक संख्यामें उत्पन्न हुई सन्तानके जीवन-निर्वाहका उचित प्रवन्ध नहीं कर सकते और उन्हें अकाल और प्लेगका मास बनाते हैं तो यह क्या प्रकृतिनियमके अनुकृत है ?

जहाँ दो बुराइयाँ हैं, जहाँ दो अधर्म हैं, जहा दो प्रकृति नियमके विरुद्ध, कार्ट्य हैं और उनमेंसे एक करना ही पड़ता है वहाँ उन दोनोंमेंसे जो कम बुरा हो, जिससे कम हानि होती हो, जो प्रकृति-नियमके विरुद्ध हो किन्तु कम हो, उसीको चुन छेना चाहिए और उसी कम बुराईको बरतना चाहिए।

मानव जातिका प्राकृतिक आहार केवल अब और फल है और निवासस्थान वृक्षकी छाया है। बाल और नख कटाना अप्राकृतिक है। रात्रि विश्रामके लिए है न कि कृत्रिम रोशनी पैदा करके काम करनेके लिए। किन्तु, इन नियमोंको अब कौन मानता है १ मांस खाना, पक्के महलों में रहना, बाल कटाना, रात्रिमें रोशनी में काम करना आदि सभी अप्राकृतिक कार्य प्राकृतिक हो रहे हैं। इनकी चाल ऐसी चल पड़ी है कि इनकी अप्राकृतिकता ही लोप हो गई है।

तब अखण्ड ब्रह्मचर्यंब्रतसे उत्तम कौन बात हो सकती हे ? अपने प्राचीत पुरुषोंके आदेश पर आरूढ रहनेसे अच्छी बात तो दूसरी हो ही नहीं सकती;

<sup>\*</sup> Extract Govt. Report in 'The Ohio World Recorder' for 1613.

किन्तु जो लोग ब्रह्मचारी नहीं रह सकते उनके लिए तो सन्तानवृद्धिसे देशको धक्का पहुँचानेले अच्छा यूरोपवालोंकी नकल करना है। यदि बहुसंख्यक सन्तानोत्पत्तिसे अधिक और कृत्रिम निरोधसे कम हानि होना सम्भव हो, तो ऐसी दशामें कम बुराईवाली वस्तुका ग्रहण करना ही उचित है।

संखिया विष है | इसका साधारण गुण शरीरको नष्ट करना है । इसके खानेसे मृत्यु हो जाती है । पर संखिया और ऐसे ही अनेक विष बहुतसे रोगोंके रामवाण उपाय हैं । रोग उपस्थित होने पर इनका उचित और नियमित मात्रामें उपयोग अमृतका सा गुण करता है । क्या आप बता सकते हैं कि इन अप्राकृतिक वस्तुओंका संसारमें कितना उपयोग होता है और इनसे कितना लाभ होता है ?

सन्तान-तृद्धिको रोकनेवाली ओषधियाँ और यन्त्र भी विष हैं। इनका स्वाभाविक गुण हानि पहुँचाना है। किन्तु उचित समय और सीमामें इनके प्रयोगसे अकथनीय लाभ होता है। राष्ट्रका सन्तानवृद्धिरोग इससे दूर होकर वह आरोग्य हो सकता है। किन्तु इन दो शब्दों पर सदा ध्यान रखना चाहिए, उचित और अनुचित मात्रा। एकका परिणाम जीवन और दूसरेका मृत्यु है।

यूरोप आदि देशों में दो प्रकारके कृत्रिम निरोध काममें लाये जाते हैं-१ रासायनिक ओषधियाँ जिनके उपयोगसे गर्भस्थिति नहीं होती, और दूसरे ऐसे यन्त्र जिनके प्रयोगसे लियाँ गर्भ नहीं धारण कर सकतीं । ओषधियाँ केवल स्त्रियों के लिए हैं और यन्त्र स्त्री और पुरुष दोनोंके लिए । इनके अति-रिक्त भारतके प्राचीन चिकित्सक भाविमश्र आदिने तथा यूनानी हकीमोंने भी इस विषय पर अपना मत प्रकाश करके कुछ ओषधियाँ लिखी हैं।

कृतिम निरोधके यन्त्रों या ओपधियोंका नाम इस पुस्तकमें लिखना उचित नहीं समझा गया । जिन लोगोंको इसकी आवश्यकता हो वे मेरी लिखी हुई 'दम्पति-मिन्न 'नामक छोटीसी पुस्तक मेरे पाससे \* मँगाकर पढ़ें। जनसंख्याकी निःसीम वृद्धिसे जो हानियाँ होती हैं उनका साविस्तर वर्णन किया जा चुका। देशवन्धुओं और मगिनीयोंको उनके देशकी सची स्थितिका दर्शन करा दिया गया, वृद्धि-निरोधके कुछ उपाय भी बता दिथे गये। अब अपने सुभीते, आवश्यकता, विचार और योग्यतानुसार मार्ग

<sup>\*</sup> शान्तिभवन, चेतगंज काशीसे।

चुनकर उस पर चलना प्रत्येक विचारशील, देशभक्त सज्जनके अधीन है । व्याख्यानदाताका काम श्रोताओं के हृदयमें कथित विषयकी और चाव उत्पन्न कर देना है जिसमें उस विषयका वे अध्ययन करें न कि उनको सलाह देना। मेंने सड़कके चौरस्ते पर लगे हुए सड़कों के नामों में साइन-बोर्डोंका काम किया है। पथ-प्रदर्शककी तरह रास्तोंका इशारा भर कर दिया है, उन पर चलना या न चलना आपके मन और पैरोंके अधीन है—

—The lecturer's work is to win the hearers to study rather than to give out cut and dried up opinions. I am acting as a sign post to show you the road along which your own feet must carry you.



### तीसरे खण्डका सारांश।



वृक्ष और पशुजगतमें सन्तानोत्पात्ते, सन्तानवृद्धि और सन्तानरक्षाके लिए वे ही गुण दिद्यमान हैं जो मनुष्य-जगतमें हैं। प्रकृति स्वाद या सुगन्धकी लालच दिखाकर वृक्षोंके बीज सारे संसारमें फेलानेका प्रयत्न करती है। पशु और पश्ची अपनी जाति बढ़ानेका पूर्ण यत्न करते हैं, किन्तु ये विवेकश-किसे काम लेकर अपनी जाति बढ़ानेमें कमी या बसी नहीं कर सकते। दैवी कारणसे ही इनकी असीम वृद्धि रुकती है। उत्तमरीतिसे अपनी संख्या एक नियामित सीमामें रखनेकी शांकि वृक्ष और पशु-जगतमें नहीं है। इस शक्तिसे मनुष्य ही लाम उटा सकता है।

मनुष्य ज्ञानशाक्तिके संकेतकी ओर ध्यान दे सकता है और अपना शुभाशुभ विचार कर विवाह या सन्तानोत्पात्ति कर सकता है। सभ्य जातियों के इतिहाससे मालूम होता है कि प्राचीन कालमें भी इस जनसंख्याके विषय पर ध्यान दिया जाता था। प्रीक देशके सुप्रसिद्ध प्लेटो और अरस्तू आदि विद्वानोंने ऐसे नियम बना रक्खे थे कि जिससे आबादी बेहिसाब नहीं बढ़ने पाती थी। उस समय राजाज्ञासे ही विवाह तथा स्न्तानोत्पिक्ति संख्या निर्णय की जाती थी। आज्ञाके विस्त्व चलनेवालोंको दण्ड मिलता था और अयोग्य सन्तानको जंगलमें गढ़वा देने तकका नियम था! अर्वाचीन कालके इतिहाससे भी यह बात जाहिर होती है कि आवश्यकतानुसार समय समय पर जनसंख्या बढ़ाने या घटानेका प्रयत्न हुआ है। इंग्लैण्ड और फ्रान्समें राजाओंकी ओरसे ऐसे नियम बनाये गये मिलते हैं कि जिनके कारण जनसंख्यामें कमी या बेशी हो। अमेरिका और जर्मनीमें भी एक नियमित सीमाके भीतर सन्तानोत्पात्ति करनेकी चाल पाई जाती है।

भारतवर्षम किसी समय अधिक सन्तानकी आवश्यकता थी। उस समय बहाँ वंश-वृद्धि करना धम्मे ठहरा दिया गया था और उत्तम सन्तानोसिति अस्येक आर्य्यका कर्तव्य कर्म बना दिया गया था। इस विषयमें यहाँतक जोर दिया गया कि जिसे सन्तान न हो उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। इसका

फल यह हुआ कि यहाँके लोग विना विचारे सन्तानोत्पत्ति करने लग गये और ऋषियोंके बनाये हुए सन्तान-सम्बन्धी नियमोंको भूल गये । प्राचीन पुरुषोंने ऐसे उत्तम नियम बना रक्खे हैं कि उनकी पालना करनेसे बुरी सन्तान नहीं हो सकती।

जन-वृद्धि-निरोधका सबसे उत्तम उपाय यह है कि एकमात्र उत्तम सन्तान उत्पन्न की जाय । इसके लिए वंश-परम्परासे आनेवाले दोषों और गुणोंके नि-यमों पर विचार करना चाहिए । कई पीढ़ी आगेके-पितामह पितामही, मातामह, मातामही आदिके-गुण और दुर्गुण दोनों ही, सन्तानमें उतरते हैं।

प्रेम और मनःशक्तिका भी सन्तान पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसे अनेकानेक उदाहरण पाये जाते हैं जिनमें मातापिताने मनःशक्ति द्वारा इच्छानुसार सन्तान उत्पन्न की है। गर्भाधानक पश्चात् माताके प्रत्येक विचारका अच्छा या बुरा प्रभाव सन्तान पर पड़ता है। प्रेम और मनःशक्तिके अतिरिक्त अधिक थका देनेवाले कामका, एकदम कोई काम न करनेका, बिना हवाके मकानमें रहनेका, और अनियमित आहार-विहारका भी गर्भस्थ बच्चे पर असर पड़ता है।

उत्तम सन्तान उत्पन्न करना उत्तम है; किन्तु वह उतनी ही होनी चाहिए जितनेके पालन-पोषण और शिक्षणका हम उचित प्रबन्ध कर सकें। केवल उत्तम उत्पत्तिसे ही काम नहीं चल सकता। सन्तानको नाना प्रकारकी आवश्यक शिक्षायें दिये बिना वह जीवन-संग्राममें विजय प्राप्त नहीं कर सकती। इँग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मन आदि देशों में उतनी ही सन्तान उत्पन्न कर-नेकी चाल है, जितनीको योग्य बनानेके उचित प्रबन्ध और साधन वहाँ प्राप्त हैं।

जन-वृद्धि-निरोधका दूसरा उपाय है इन्द्रिय-दमन या ब्रह्मचर्य । इस ब्रतको विवाहित, अविवाहित, बाल, वृद्ध सभी पालन कर सकते हैं । आठ प्रकारके मैथुन-स्मरण, कीर्तन, कोले आदि—से बचना ब्रह्मचर्य है । ब्रह्मचर्य-पालनके लिए सबसे पहले मन पर अधिकार जमाना चाहिए। आहारका प्रभाव मन पर पड़ता है, इससे आहार पर भी ध्यान रखना उचित है। पवित्र आहार करने, पवित्र आचरण रखने, सत्संगमें रहने और पवित्र भावोंकी आलो-चना करनेसे कुचिन्तायें नहीं होतीं और ब्रह्मचर्य-व्रतपालन करनेमें सुग-मता होती है।

मूखके बाद विषय-वासनाका नम्बर आता है। सर्वसाधारणके लिए कामको आयुर्पनत द्वाना असम्भव है। अविवाहित अवस्था भी जनसाधारणके लिए अच्छी नहीं। कुमार या कुमारीपनके आडम्बरके भीतर पाप और दुश्चिन्तायें लिपी रहती हैं। और न यही युक्तिसंगत जान पड़ता है कि विवाह करके यीद एक सन्तान उत्पन्न करना है तो बस एक बार खी-प्रसंग करके जीवनभरके लिए विषय-सेवन त्याग दे। ऐसे कई उदाहरण मिले हैं जिनमें जीवन और मरणका प्रश्न उपस्थित होने पर भी लोग इससे नहीं बच सके और परिणाम बहुत ही बुरा हुआ। ऐसी अवस्थामें जो लोग किसी अन्य उपायसे सन्तानोत्पत्ति नहीं रोक सकते, उन्हें ऐसी ओषधियों या यंत्रोंसे काम लेना चाहिए जिनके प्रयोगसे गर्भस्थिति न हो। ऐसी अनेक ओषधियों तथा यन्त्रोंका परिचय ' दम्पति-मिन्न ' नामक छोटीसी पुस्तकमें है जो लेखकसे \* प्राप्त हो सकती है।



<sup>\*</sup> मेरा पता-शान्तिभवन चेतगंज, काशी ।

# परिशिष्ट ।

### d>> 0€>

प्राणि-शास्त्रके अध्ययनसे, जीवों और जातियोंके इतिहासका अवलोकन करनेसे, और संसार पर विचारपूर्ण दृष्टि डालनेसे यह पूर्णतः सिद्ध होता है कि प्रकृति, जड़को चैतन्य और चैतन्यको अधिकतर चैतन्य बनाना चाहती है। पहले इस पृथिवीतल पर किसी प्रकारका जीवन नहीं था। तत्पश्चात् बहुत साधारण प्रकारका जीवन उत्पन्न हुआ। इसके अनन्तर धीरे धीरे जीवन बढ़ता गया और अधिक विकसित्त होता गया। समस्त प्राणियोंके देखने पर यदि कोई बात स्पष्ट जान पड़ती है तो यह कि जीवन बढ़ना, फैलना, अधिक उन्नत और पेचीदा होना चाहता है।

इसी निरन्तर उन्नतिके सिद्धान्तके मार्ग पर मानव-जातिका चलना भी माना जाता है। विकास-वादियोंका मन्तन्य है कि मनुष्य-जातिने बराबर उन्नति की है। इस समय मनुष्य-जगत्के सभ्य भागकी जो दशा है वह इतिहासकी अन्य दशाओं से बहुत श्रेष्ठ है। नये जगतका आचार-विचार, आहार-विहार, शिक्षा-संस्कार सभी कुछ अबसे पूर्वकी सब अवस्थाओं से श्रेष्ठ तथा उत्तम माना जाता है। आज तक मनुष्य-जातिकी जो गति रही है विकासवादी, उसकी तहमें उन्नतिके सिद्धान्तको काम करते हुए देखते हैं। उनका मत है कि भौतिक और प्राणि-जगत्, अवस्थाओं की अनुकूछना खार निर्वेकों के नाश द्वारा निरन्तर उन्नति करता जा रहा है।

आप ग्रीन आदि आदर्शवादियोंको लीजिए, हर्बर्ट स्पेन्सर आदि विकास-वादियोंका संयोगात्मक दर्शन (Synthetic Philosophy) पिढ़ए, कास्टे-के प्रत्यक्षात्मक दर्शन (Positive Philosophy) का अनुशीलन कीजिए, सब जगह समाजशास्त्रके सिद्धान्तोंकी खोजमें आप यह पावेंगे कि जिन पड़ावोंसे मनुष्य-जाति गुज़री है, उनमेंसे कोई भी इतना सुन्दर न था जितना सुन्दर वर्त्तमान पड़ाव है। मनुष्य-समाज आदर्शवाद (Theological) युगसं, अत्यक्षवाद (Positive) युगमें प्रवेश कर रहा है। इस समयकी अवस्था, अन्य अवस्थाओंकी अपेक्षा आदर्शके अधिक समीप है। और जिस मार्ग पर अब तक मानव-जाति चलती रही है यदि उसी पर निरन्तर चलती रही तो किसी दिन आदर्श तक पहुँच जानेमें सन्देह नहीं है ।

समाज-शास्त्रके कुछ धुरन्धर पण्डितोंका अटल विश्वास था कि संसार, असम्य संग्राम-युगसे गुजर कर अब व्यापार-युगमें आ गया है। इस युगने लोगोंकी स्वार्थ-बुद्धिको इतना परिष्कृत कर दिया है कि अब वे लड़ाई जैसे जिकक्मे काममें हाथ नहीं डाल सकते। इस मतको उन्होंने बड़े विस्तार, विचार तथा अकाट्य युक्तियोंसे सिद्ध किया था। किन्तु, यूरोपीय महायुद्धने इस सिद्धान्तरूपी सुन्दर और सुगठित आकाश-भवनको पृथ्वी पर गिरा कर चक्रनाचूर कर दिया। प्रकृतिवाद (Materialism) से उन्नति करके अध्यात्मवाद या एकेश्वरवाद (spiritualism) और आदर्शके अधिक समीप पहुँचे हुए मनुष्य-समाजने अपने एक करोड़ भाईयोंके रक्तसे पृथ्वीको रंग दिया, सराबोर कर दिया, भिगो दिया।

अमेरिका के प्रोफेसर ई॰ एल बोगर्टने एक नकशा तैयार किया है जिसके अनुसार इस यूरोपीय महाभारतमें भाग लेनेवाले समस्त देशों के हताहतों और लापता लोगों की संख्या लगभग एक करोड़ है †।

| † नाम देश                         | मृतोंकी      | मि     | त्र राष्ट्र। |         |          |
|-----------------------------------|--------------|--------|--------------|---------|----------|
| संयुक्तप्रदेश                     | ज्ञात संख्या |        | मामूली जखमी  | कैदी    | जोड़     |
| अमेरिका                           | १०७२८४       | ४३०००  | 986000       | ४९१२    | ३०३१९६   |
| <ul> <li>भ्रेट ब्रिटेन</li> </ul> | ८०७२२१       | ६१७७४० | १४४१३९४      | ६४९०७   | २९३१२६२  |
| फ्रांस                            | १४२७८००      | 00000  | २३४४०००      | ४५३५००  | ४९२५३००  |
| रूस                               | २७६२०६४      | 900000 | 3940000      | २५००००० | १०२१२०६४ |
| इटली                              | 4६०१६०       | 400000 | ४६२१९६       | १३५९००० | २८८१३५६  |
| बेल्जियम                          | २६७०००       | 80000  | 900000       | 90000   | ४१७०००   |
| सर्विया                           | ६४६००७       | ३२२००० | २८०००        | 900000  | १०५६३४३  |
| रूमानिया                          | ३३९११७       | 200000 | XXX          | 998000  | ६५५११७   |
| भीस                               | 94000        | 90000  | ३००००        | ४५०००   | 900000   |
| पौर्तगाल                          | 8000         | 4000   | 92000        | २००     | २१२००    |
| जापान                             | ३००          | ×××    | 900          | 3       | 9290     |
|                                   | ६९३८५२९      |        | ८५१६४९७      | ४६५३५२२ | २३५०४०३८ |

यह केवल हताहतोंकी संख्याका खुला हुआ ब्योरा है। अन्य रूपसे विचार करने पर यह संख्या चौगुनी प्रकट होती है। कोपेन हेगेनकी एक विश्वसनीय संस्थाने युद्धके बादकी अवस्थाका अध्ययन करके रिपोर्ट तैयार की है जिसमें दिखाया है कि यूरोपमें पुरुषोंकी अपेक्षा ख्रियोंकी संख्या जितनी अधिक हो गई है उससे ज्ञात होता है कि इस महायुद्धमें कमसे कम चार करोड़ मनुष्योंकी मृत्यु हुई है! यहीं तक बस नहीं। 'दि नेक्स्ट वार' नामक पुस्तकमें विल इविंन साहबने लिखा है कि विगत महायुद्धमें केवल एक करोड़ सैनिक और तीन करोड़ नागरिकोंकी मृत्यु मानना अमजनक है। य

#### राञ्ज राष्ट्र।

| पूर्ण योग      | ९९९८७८१ | ६२९५५१२ १ | ४००२०३९ | ५९८३६०० | ३६२२७६७० |
|----------------|---------|-----------|---------|---------|----------|
|                | ३०६०२५२ | २८५७७७२   | ५४८५५४२ | १३३००७८ | १२७२३६३३ |
| बलगेरिया       | १०१२२४  | 300000    | ८४२३९९  | १०८२५   | 9548886  |
| _              |         | १०७७१२    | 300000  | १०३७६१  | ९४८३९५   |
| आस्ट्रिया हंगर | 999000  | ८५००००    | २१५०००० | ४४३०००  | ४३५४०००  |
| जर्मनी         | १६१११०४ | 9800000   | २१८३१४३ | ७७२५२२  | ६१६६७६९  |
|                |         |           |         |         |          |

\* ग्रेट ब्रिटेनकी सहायता सरकारी रिपोर्टके मुताबिक, उसके अधीन देशोंने इस प्रकार की;—

| नाम देश     | विविध रणक्षेत्रोंमें | ं आदमी भेजे | मृतोंकी संख्या |
|-------------|----------------------|-------------|----------------|
| न्यूजीलैण्ड |                      | २२७२२५      | 95936          |
| आस्ट्रेलिया |                      | ४१३४५३      | ५९३३०          |
| कैनेडा      |                      | ६८३१७०      | ५६६२६          |
|             | जोड़                 | १२२३८४८     | १३२०९२         |
|             | अकेले भारतने         | १७०१३०५     | 900000         |

भारतीय जनता, तथा कितपय विद्वानोंका, जिन्होंने इस विषयपर मनन किया है सरकारकी इस रिपोर्टपर विश्वास नहीं है। बहुतोंका खयाल है कि महा-युद्धमें भारतके ८ से १० लाख तक सैनिक मरे हैं। लेजिस्लेटिव काउन्सिलमें लाई हार्डिंगने यह भी नहीं बताया कि इस देशसे कितने सैनिक विविध रणक्षेत्रोंमें भेजे गये। यह कहकर टाल दिया कि संख्या बता देनेसे सर्व साधा-रणके हितमें बाधा पड़ेगी। अब जो सरकार ठीक ठीक मृतोंकी संख्या प्रकाशित कर दे तो साम्राज्य-संगठनके हितमें बाधा पड़ जाय!

सब अपने युगके चुने हुए प्रायः अविवाहित पुरुष थे। इनकी खृत्युसे राष्ट्र, इनकी सन्तितिसे सदैवके लिए विच्चित हो गया। करोड़ों मनुष्य, युद्ध-जनित व्याधियों, रोगों और कष्टोंके कारण कालके प्रास बने हैं। इसके अतिरिक्त रूग्ण और अप्रस्यक्ष अपाहिज सैनिकोंकी भी एक बड़ी संख्या है। इस सारी प्रत्यक्ष और अप्रस्यक्ष जनहानिका ठीक ठीक हिसाब लगाना इस समय असम्भव है। जो राष्ट्र विगत महायुद्धमें सम्मिलित हुए थे उनकी जनसंख्या ठीक होनेमें सिद्याँ लग बायँगी। रूस, जर्मनी, आस्ट्रिया, टर्की आदि तो बिलकुल ही अस्त व्यस्त हो गये हैं।

सुप्रसिद्ध अङ्कशास्त्रज्ञ कैमण्ड साहव महायुद्धसे होनेवाली प्रत्यक्ष साम्प-त्तिक क्षतिको अनुमानतः सात खरब रुपया बताते हैं। यह क्षति इतनी विविध है कि इसके ठीक ठीक मूल्यका हिसाब लगाना असम्भव है। बेल्जि-यम, फ्रांस, रूस, पोलैण्ड, रूमानिया आदिके जो अनेक प्रदेश नष्ट अष्ट कर दिये गये हैं उनसे होनेवाली क्षतिका हिसाब कैसे लगाया जा सकता है।जो अनेक पुस्तकालय भस्म कर दिये गये हैं उनकी कीमत क्या आँकी जा सकती है। अकेले फ्रांसमें ही खेती करने योग्य भूमिका आठ हजार वर्गमील लम्बा वौड़ा प्रदेश नष्ट कर दिया गया है और पाँच लाख इमारत विध्वंस कर दी गई हैं ! रूस २७ लाखसे जपर सैनिकोंकी भेंट युद्धको दे चुका है । मि॰ आर्थर रैन्सम उस देश ( रूस ) में ५३०० मीलकी लम्बी यात्रा करके वहाँके अकाल पीडितोंका जो ब्योरा देते हैं उससे भारतके सिवाय सारे संसारका कलेजा हिल जाता है। भारत तो निरन्तर ऐसे कप्टोंको भोगा ही करता है। रूसकी आधी जनसंख्या वस्त्रविहीन है। अत्यन्त कड़े शीतसे रक्षा करनेके सामानकी कौन कहे वहाँ तन ढाँकने तकका सहारा नहीं है। एक करोड़ नरनारी भूखे फिर रहे हैं। बच्चोंकी हृदयविदारक कथा न कहना ही अच्छा है। वहाँ ६० से ५० छाख आदिमयोंकी मृत्युकी आशंका है।

नेपोलियनकी भयंकर लड़ाइयों से लेकर बालकनकी लड़ाई तक उन्नीसवीं शताब्दीमें जितनी महत्त्वपूर्ण लड़ाइयाँ हुई हैं उन सबों में मिलाकर ५० लाखसे भी कम सैनिक हताहत हुए थे। विगत महायुद्धका ब्योरा उससे कहीं बढ़ चढ़ कर है। आगामी युद्धके लिए जिस गरमागरमी और शीघ्रताके साथ तैयारियाँ हो रही हैं उससे स्पष्ट है कि संसारमें फिर खूनकी निद्याँ बहनेवाली हैं। फ्रांसके प्रधान मन्त्री ब्राइण्ड तथा अन्य कतिप्य प्रधान पुरुषोंका कथन है कि शीघ्र ही एक विश्वन्यापी युद्ध होगा। अपनी घातकता और न्यापकतामें यह युद्ध, विगत महायुद्धसे भी बाजी मार ले जायगा ! इस संघाममें एशिया श्वेताङ्गोंके विरुद्ध एक अरब योद्धा रणक्षेत्रमें लावेगा ! इस संघषके लिए श्वेताङ्ग लोग लाग डाँटके साथ तैयारी कर रहे हैं।

भारतवर्षमें दुर्भिक्ष, हेग और हैजेसे जो करोड़ों की मृत्यु हुई है वह तो पुरानी कथा है। (इसका ब्योरा इस पुस्तकके दुर्भिक्ष रोग और मृत्युके प्रकरणमें मिलेगा।) उसके सिवाय अब और नये नये रोग उत्पन्न हो रहे हैं और भारतको समूल नष्ट कर रहे हैं। भूमण्डलके प्रायः सभी प्रधान राष्ट्रों के भिड़ जानेसे जितने सैनिक पाँच वर्षों में मारे गये, अकेले भारतमें उतने ही जनों की मृत्यु कुल पाँच महीनों में केवल इन्फ्लुएन्जा ज्वरसे हो गई! ब्रिटेनने समराग्निमें कृद कर अपने साम्राज्यमें २२ लाख वर्गमीलसे ऊपरके क्षेत्रफलको जोड़ दिया और पौने चार करोड़ जनों पर प्रभुत्व स्थापित किया। अभारतने उन्हीं रणक्षेत्रों में लग्भग १७ लाख योद्धा भेजकर अपने पड़ोसी माइयोंको परतन्त्र बनाया और 'रोलेट एक्ट' इनाम पाया! और साथ ही अपनी गुलामीकी जंजीरको अपने ही हाथों इतना मजबूत बना दिया कि उससे छुटकारा पाना अब और कठिन हो गया। अपने जिन सधर्मी पड़ोसियोंको प्रायः हिन्दुस्तानी मुसलमानोंने विजय प्राप्त करके गुलाम बनाया है, थोड़े ही दिनोमें वे ही पड़ोसी बिटेनके लिए हिन्दुस्तानियोंको परतन्त्र बनाये रखनेमें पूरी सहायता देंगे। थोड़ा

\* बृटिश साम्राज्यका क्षेत्रफल युद्धसे पहले सब मिलाकर १,३१,५३,७१२ वर्गमील था। विजयी होने पर जो नये प्रदेश मिले हैं उनका ब्योरा इस प्रकार है—

| प्रदेश           | क्षेत्रफल, वर्गमील | जनसंख्या    |
|------------------|--------------------|-------------|
| मेसोपोटामिया     | १,४३,२५०           | २०,००,०००   |
| पैळेस्टाइन       | ७,७९०              | ५,४१,६००    |
| अरब              | १,०७,३८०           | 90,50,000   |
| <b>फारि</b> स    | ६,२८,०००           | 84,00,000   |
| मिश्र            | 7,40,000           | १,२५,६९,००० |
| जर्मनीके उपनिवेश | १०,२७,६२०          | १,१८,९७,०९२ |
|                  | २२,६४,०४०          | ३,७५,६७,६९२ |

हेल मेल बढ़ जाने पर अरब और मेसोपोटामिया, फारिस और मिश्रके सिपाही बिटेनकी तरफसे हिन्दुस्तानमें युद्ध करने आवेंगे और अवस्य आवेंगे।

सारांश यह कि इस भयंकर धन-जन-नाशसे हम भारतवासियोंको जो शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए वह हम नहीं करते। प्रकृति जीवोंकी संख्या अधिक अवस्य किया चाहती है। एक प्राणीके स्थान पर वह अनेक प्राणियोंको उत्पन्न करती है। किन्तु एक मात्र गिनती बढ़ाकर वह सन्तुष्ट नहीं होती। वह नीचश्रेणीके जीवोंके स्थान पर उच्च श्रेणीके जीवोंको स्थापित करना, निर्वेद्ध और निकम्मे व्यक्तियोंको निर्मूछ करके उनकी जगह बछवान् और उपयोगी जनोंको देना, और सदाचारिवहीन जातियोंको नष्ट अष्ट करके उनके देशमें सदाचारयुक्त जातियोंको फूछते फछते देखना ज्यादा पसन्द करती है।

प्रत्येक जीवके दारीरमें प्रकृतिने असंख्य जीवनके बीज संचय कर रक्खे हैं।
नित्य प्रति वह असंख्य जीवोंका विनाश किया करती है। प्रकृतिको निरी
निष्ठुर और निर्दय मान बैठना अनुचित है। भावी जीवनकी तैयारीके लिए,
जातियोंकी उत्तमतामें वृद्धि करनेके लिए, संख्याकी अपेक्षा श्रेष्ठताको स्थिर
करनेके अभिप्रायसे, करुणहृदया आनन्दमयी प्रफुल्लित प्रकृति, सहृद्यताके
साथ इस निर्दयताका विनाशकारी अभिनय खेला करती है।

बचा पैदा करना भी सदाचार (morality) का लक्षण है। इस कियामें नाना प्रकारका कष्ट उठाना पड़ता है। स्वार्थत्याग करना पड़ता है। किन्तु साथ ही जीवोंकी श्रेष्ठता बच्चा पैदा करके मर जानेमें नहीं है। इतना स्वार्थत्याग तो प्रकृति नीचश्रेणीके जीवोंसे भी करा लेती है। बाज़ हालतोंमें (जैसे टोड) समागमके पश्चात् मादासे अलग होते ही नर अपनी जान खो देता है। कोचीनियलकी मादा अपनेको इतने अण्डोंसे भर लेती है कि उसे जीवनसे हाथ घोना पड़ता है। अण्डोंकी रक्षाके लिए उसका मृतक शरीर यैलीका काम देता है! बहुतसे जानवर इस कियाके लिए सालमें एक बार अक्षरशः मत्त हो जाते हैं। इस कालमें, केवल इस कामनाको छोड़कर, उनके हद्यमें कोई दूसरी कामना नहीं रहती। इस समय नर-मादाका समागम न होना असम्भव हो जाता है। बहुत ही दुवल और भीर जातिके जानवरोंके नर भी, इस समय मादाओं के लिए लड़ते और प्राणतक त्याग देते हैं।

वैज्ञानिकोंके अनुसार अन्य सब जीवोंकी मादाओंका इस क्रियाके लिए उन्मत्त होना, और मनुष्य जातिकी श्वियोंका रजस्वला होना, दोनों अवस्थायें एकसी हैं, दोनों घटनायें एक ही बातकी द्योतक हैं। वास्तवमें यह जनन-किया, या वंशके कायम रखनेकी प्रवृत्ति, मृत्युसे भी बलवती है। यह प्रवृत्ति, किसी भी जीव पर जब पूर्ण अधिकार जमा छेती है तब वह मृत्युका भी भय नहीं करता । स्वयम् अपनी इच्छासे वह मृत्युके कराल गालमें प्रसन्नतासे चला जाता है। ऐसा करा लेना तो प्रकृतिकी साधारण लीला है-एक माम्रली खेल है। जीवोंकी उत्तमता केवल इस बात पर निर्धारित है कि इस वंशवृद्धि तथा वंशको कायम रखनेवाली क्रियामें कौन जीव कितना विवेक खर्च करता है। इस परम आवश्यकीय जननिकयामें प्रवृत्त होनेके पूर्व तथा सन्तान उत्पन्न होनेके पश्चात् जितना ही स्वार्थत्याग, सहदयता, सदाचार और साव-धानीसे काम लिया जाता है उतने ही उच्च श्रेणीके जीवमें उसकी गणना होती है, और जितनी ही उन्मत्तता. अविवेक, अनुत्तरदायित्त्वसे काम लिया जाता है उतनी ही नीच श्रेणीमें वह उतरता जाता है । सद्गणोंके व्यवहारसे जीवोंका विकास होता है. वे क्रमशः उन्नति करते जाते हैं, और इसके विप-रीत आचरणसे उनका ऱ्हास. अवनति और अधःपतन भी होता है।

विकास-शास्त्रने जीवोंको कई श्रेणियोंम विभक्त किया है। बहुतसे जीव ऐसे हैं कि जिनमें लैक्कि भेद ( Difference of sex ) अभी तक पैदा ही नही हुआ है। उनमें नर और मादी दो नहोकर, एक ही किसिम होती है। इस प्रकारका वैक्ट्रिया नामक एक अतिस्क्ष्म कीट कुछ मिनदों में ही लाखोंकी संख्या में पैदा हो जाता है। एक वैक्ट्रियाका शरीर आपसे आप सैकड़ों दुकड़ों में फट जाता है और प्रत्येक दुकड़े से उसकी सन्तित उत्पन्न होती है, जो फिर फटती और अपना जीवन खोकर अपनी किसिम बढ़ाती है। कुछ ऐसे जीव हैं जिनक शरीर में नर और मादा दोनोंके अवयव विद्यमान हैं। ये लैक्कि भेद न रखने- नाले जीवों से उच्च हैं, किन्तु हैं ये भी बहुत ही नीचे दर्जेंके जीव।

कुछ जल और स्थल पर समान रूपसे रहनेवाले जीव हैं, जैसे घड़ियाल आदि (Amphibia), या जो पेटके वल चलते हैं जैसे गिरगिट आदि (Reptiles)। इन्हें अपने अण्डोंके सेनेकी जरूरत नहीं होती, सूर्यकी गरमी-से आपसे आप इनके अण्डोंमेंसे बच्चे निकल आते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जिन्हें रात दिन बड़ी सावधानीसे अपने अण्डे सेना पड़ते हैं। जरा भी सुस्ती करनेसे अण्डे गन्दे हो जाते हैं। वाजोंको महीने महीने भरतक इस प्रकार अण्डोंको

बचाना पड़ता है, तब कहीं उनमेंसे बच्चे पैदा होते हैं। परन्तु, माता-पिताका काम यहाँ ही समाप्त नहीं हो जाता। उन्हें नन्हेंसे पूर्णतः निरवलमंबी और विवश्च बच्चोंको चोंचसे भोजन खिलाना पड़ता है। इस प्रकार उनकी रक्षा करनेपर वे आँख खोलते हैं, खिसकना सीखते हैं और फिर चलना फिरना या उड़ना आरम्भ करते हैं। प्राणि-शास्त्रके विद्यार्थी बतलाते हैं कि ज्यों ज्यों जीवोंका विकास होता है, ज्यों ज्यों वे नीच श्रेणीसे उच्च श्रेणीमें प्रवेश करते हैं, त्यों स्थां अपनी सन्ततिकी ओर उनकी जिम्मेदारी बढ़ती जाती है।

जन्म लेनेके समय सभी उँचे दर्जेंके जीव, नीचे दर्जेंके जीवोंसे, अपेक्षाकृत असहाय रहते हैं। परन्तु, बड़े होने पर ये ही जीव, नीची जातिके जीवोंपर विजय प्राप्त करते हैं तथा उन्हें अपने सुख और आरामका साधन बनाते हैं। घड़ियालका ६-७ इंचका बच्चा अण्डेसे निकलते ही अपना भोजन तलाश कर लेता है। कौआ घड़ियालसे उँचे दजका जीव है। उसे अपने अण्डों तथा बच्चोंकी, घड़ियालसे अधिक देखरेख रखनी पड़ती है। बन्दर कौवेसे अधिक विकासित जीव है। अतः, उसे अपने बच्चेके लिए अपने ही तनके दूधसे सहारा देना पड़ता है और कौवेके बच्चेसे अधिक देखरेख रखनी पड़ती है। इन सब श्रेणियोंके बाद जब हम सृष्टिके स्वामी मनुष्य तक पहुँचते हैं तो उसके बच्चेको इन सभी जीवोंके बच्चोंसे कहीं अधिक निरवलम्बी और असहाय पाते हैं। एक ही अवस्थामें यदि मनुष्यके बच्चोंको अन्य जीवोंके बच्चोंके साथ जीवन-संग्राममें मुकाबलेके लिए छोड़ दिया जाता तो क्या इस विस्तीर्ण भूमण्डलपर एक भी मनुष्य देखनेमें आता ?

परन्तु, अन्तमें विजय किसकी होती है ? लाखों अण्डे देनेवाली मलली और सर्पकी, अण्डा देकर पास न फटकनेवाले घड़ियाल और गिरागिटकी, कुछ दिनों तक अण्डा सेने और बच्चोंको दाना चुगानेवाले कौवे और कबूतर-की, महीनों दूध पिलाकर जिलानेवाले बन्दर, गाय, भैंस और शेरकी, या वर्षों तक पाले पोसे जानेवाले पूर्णतः असहाय मनुष्यके बच्चेकी ? सारांश यह कि जिस जीवके लालन-पालनमें जितनी ही सावधानीकी आवश्यकता होती है, वह जीवन-संग्राममें अन्य जीवोंकी अपेक्षा उतनी ही अध्यक्त श्रेष्ठता प्राप्त करता है। साथ ही, उन्नतिके पथपर जीव जितना ही अग्रसर होता है उतनी ही उसे सन्तान कम होती है; परन्तु शक्तियोंके विकासके कारण उसकी सन्तान जीवन-संग्राममें अधिक श्रेष्ठता ग्राप्त करती है।

प्राणियोंकी उत्पत्ति और विकासकी इस संक्षिप्त कथाका अर्थ यह है कि जीवोंका इतिहास जातियोंके इतिहाससे बिल्कुल लागू और मिलता जुलता है। जीव, जिन जिन अवस्थाओंसे पार होकर श्रेष्ठता तथा उज्जवलताको प्राप्त करते हैं, जातियोंको भी ठीक वैसे ही उन्नति अवनतिके मार्गोंकी यात्रा करनी पड़ती है, उनके जीवनमें भी वे अवस्थायें व्याप्त होती हैं। व्यक्तियोंसे ही जाति बनती है। जिस देश, जाति या राष्ट्रके व्यक्तियोंकी शिक्षा और दीक्षामें, लालन और पालनमें, सदाचार और संस्कारमें जितना ही अधिक कष्ट उठाया जायगा, जितना धन, श्रम और बुद्धि उनपर खर्चकी जायगी उतनी ही उनकी श्रेष्ठता भी उत्तरोत्तर बढ़ती जायगी, और घड़ियाल या गिरगिटके समान बंचे पेदा करके उनके लालन-पालनका उचित प्रबन्ध न करनेवाली जाति पर प्रभुत्व स्थापित करेगी, हुकूमत करेगी, और पशुओंक समान, अपने आराम, अपने गोरव, अपने ऐश्वयंकी वृद्धिमें उनसे काम लेगी, कटपुतलीकी तरह अँगुलयोंके इशारे पर उन्हें नचाया करेगी और वे नाचेंगे।

छण्डनकी एंग्लो ईस्टर्न पिडलिशिङ्क कम्पनीने 'दि न्यू रेस ऑफ डेविस्स' (The New Race of Devils ) अर्थात् 'शैतानोंकी नवीन जाति ' नामक एक पुस्तक प्रकाशित की हैं। इसके लेखक जान वर्डनार्ड हैं। इस पुस्तकमें बतलाया गया है कि विशेष कृत्रिम उपायों द्वारा एक नवीन जातिके दैत्य, दूसरे शब्दोंमें मनुष्यके रूपमें शैतान, किस तरह उत्पन्न किये जा सकते हैं। इन मनुष्यतनधारी देत्य या शैतानोंमें मानवोचित गुणोंका सर्वथा अभाव रहेगा; परन्तु इनकी शाक्त जड़ मशीनोंकी भाँति भयंकर, विनाशकारी और घातक होगी। प्रन्थकार महाशय लिखते हैं कि इस जाति-का उत्पन्न करना केवल सम्भव ही नहीं ह बक्ति जर्मनीने आजकल इस नवीन भयंकर जातिको उत्पन्न करना भी आरम्भ कर दिया है!

हमारे देशमें देव और दानव, सुर और असुर, मानव और राक्षसों के संप्रामकी कितनी ही कथायें अब तक विद्यमान हैं। ये दानव, दैत्य और राक्षस सींग, पूँछ और अनेक सिर या हाथवाले जानवर नहीं थे। सहस्त-बाहु और दश-कन्धरका यह अर्थ लगाना कि किसी व्यक्तिकी भुजाओं से एक हजार हाथ बृक्षकी शाखाओं के समान निकले थे अथवा यह कि रावणकी गर्दनपर दस सिर थे वैसा ही अमजनक है जैसे यह मान लेना कि दस घोड़ेकी ताकतसे चलनेवाली मोटर गाड़ीके पेटमें दस घोड़े बैठे उसे चलाया करते हैं! सहस्त- बाहुकी सुजाओं में एक हजार आदिमियोंकी सुजाओं के बराबर बल था। दृश-कन्धरके मस्तिष्कमें दस आदिमियोंके बराबर सोचने, विचारने तथा काम करनेकी शक्ति थी। देवासुर-संग्रामका ठीक वही रूप है जो आजकल भारत और ब्रिटेनके साथ चल रहा है। वैज्ञानिक आविष्कारों तथा विनाशकारी मैशीनोंसे परिपूर्ण दृटिश-जाति विद्याविहीन और निःशस्त्र भारतके लिए साक्षात् दशकन्धर और सहस्रबाहु बन रही है। अतः सुर और असुर, देव और दानव, ऋषि और राक्षस दोनों ही साधारण मनुष्य हैं। स्वभाव, सदा-चार तथा आचरणके भेदभावसे एक मनुष्य देव प्रकृतिका और दूसरा दैत्य कहलाता है।

कहा जाता है कि भारतवर्षमें तेतीस कोटि देवता बास करते हैं। यह बात बड़े महत्त्वकी है। इसपर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए। 'तेतीस कोटि देवता बास करने'का यह अर्थ नहीं हो सकता कि यहाँ इतनी पत्थरकी मूर्तियाँ विद्यमान हैं। न इतनी बड़ी संख्यामें देवताओंकी नामावली ही किसी धर्मप्रन्थमें मिलती है और न सारे मतमतान्तरोंके पोथी-पत्रोंमें दर्शांथे हुए देवताओंको एकहा जोड़नेसे यह मीजान मिलता है। इस प्रचलित अमूल्य वाक्यके सीधे सादे दो अर्थ हैं—एक तो यह कि इस पुनीत भारत भूमिमें तेतीस करोड़ देव-प्रकृतिके मनुष्य बास करते थे और दूसरा यह कि इस विस्तृत देशमें केवल तेतीस कोटि जनताके बास करनेका स्थान है। इस देशकी जनसंख्या तेतीस करोड़से अधिक नहीं बढ़ सकती।

पहले अर्थके सिद्ध करनेके लिए बहुत प्रमाणोंकी आवश्यकता नहीं है। हमारे वेदशास्त्र, ऊँचे दर्जेकी फिलासफीके प्रन्थ, फाहियान और हुएनसांग आदि ज्यात्रियोंके विवरण इसके प्रमाण हैं। इसक अलावा प्रत्येक भारतवासी अपनेको ऋषि-सन्तान कहता है। इसकी सत्यता और प्रामाणिकतामें तिनक भी सन्देह नहीं है। किन्तु, साथ ही इस जगद्विख्यात आर्यजातिका घोर अधः पतन भी स्वीकार करना पड़ता है। जैसे जर्मनीवाले, मनुष्योंसे ही एक शैतानकी जाति उत्पन्न करा रहे हैं वैसे ही कुशासन तथा सामाजिक कुप्रथाओं के कारण इस ऋषि सन्तानका बहुत बड़ा अंश शैतानों में परिवर्तित हो गया है और होता जा रहा है। पड़ोसी एशियाई स्वतन्त्र जातियोंका भारतीय सेना द्वारा परतन्त्र किया जाना, जलियांवाला बागके सदश अन्य कितने ही हत्या-काण्डोंका होना, पुलीस और पस्टनके जवानोंके सम्मुख उन्हींके बल पर उनकी

स्त्री, माता और बहिनोंकी लाजका परदा उठाया जाना आदि अनेक नारकीय पैशाचिक कृत्य इस शोचनीय परिवर्त्तनके ही प्रमाण हैं। यह केवल कार्य और कारण है। इस अभागे देशमें कारण ही ऐसे उपस्थित हो गये हैं जिससे पुनीत ऋषि-सन्तानका बड़ा अंश मनुष्यके रूपमें शैतान बन रहा है।

जिस देशकी आधी जनसंख्या पेटभर अन्न न पाती हो, जहाँ अकाछोंसे तीन करोड़ मनुष्योंकी मृत्यु हुई हो, जहा इन्फ्लुएन्जा ज्वरसे कुछ महीनोंमें ही एक करोड़ जन मर जायँ, जहाँ ३० करोड़ जन निरक्षर भट्ट हों, जहाँकी सरकार रक्षाके नाम पुर उस देशको दवाये रखनेके छिए ६ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष सेना पर खर्च करे, उस देशका विकास होगा कि अधःपतन १ मानव-सन्तात देव प्रकृतिकी भी बनाई जा सकती है और असुर प्रकृतिकी भी । मनुष्यको मनुष्य बनानेके छिए वैसे साधन भी होने चाहिए।

दूसरे अर्थकी पुष्टि, यानी इस देशमें ३३ कोटिसे अधिक जनताकी गुँ जाइश नहीं है, आखिरी मरदुमग्रुमारीसे हो जाती है। गत दस वर्णों आबादी नहीं बढ़ी। साधारणतः १० से २० वर्षों आबादी दूनी बढ़ सकती है। खानेपीनेका सुभीता होनेसे किसी भी देशकी जनसंख्या २० वर्षों भीतर ही दूनी हो जानी चाहिए। इस तरह भारतमें इस बार ६३ करोड़की आबादी होनी थी। किन्तु साढ़े इकतीस करोड़से प्री बत्तीस करोड़ भी न हो पाई। १९११ की मरदुमग्रुमारीमें २ करोड़से अधिक या ७ १ फी सैकड़ा मनुष्य बढ़े थे। १९२१ में कुछ ३८ छाख या १ २ की सैकड़ा बढ़े हैं। \* हालाँ कि यहाँकी जनमसंख्या सारे संसारसे अधिक है।

यह बात बार बार बतानेकी आवश्यकता नहीं है कि जन्मसंख्याकी अधिकता प्राणियों और जातियोंकी उच्चताका चिह्न नहीं, बाकि नीचताका लक्षण है। नित्य अण्डे देनेवाली मुर्गी या लाखों अण्डे देनेवाली मछलीकी सन्तित बढ़ भी नहीं सकती। वह कम बच्चा पैदा करनेवाले सुयोग्य मनुष्यकी खोराक बना करेगी। ठीक इसी तरह बहुत जन्मसंख्यावाली भारत-सन्तान कम जन्मसंख्यावाले राष्ट्रोंके काम आया करेगी। वह अपने १७ लाख योद्धा

<sup>\*</sup>सन् आबादी स्नियाँ पुरुष जनवृद्धि, सैकझा वृद्धि १९२१ ३१९०७५१३२ १५५०१८९४१ १६४०५६१९१ ३९१८७३६ १.२ १९११ ३१५१५६३९६ १५३८१७४६१ १६१३३८९३५ २०७९५३४० ७.५

फ़्रांसके मैदानोंमें भेज देगी, घोर दिख् होने पर भी संसारमात्रसे महँगी और अत्यन्त आधिक व्ययवाली नौकरशाही पर ४२ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च करेगी, भौमिक आदि नाना करोंसे चूसे जाने पर अशक्त होकर अपने निर्बेळ शरीर पर ७ अरबका जातीय ऋण ळाद ळेगी, २१६ करोड् मन प्रति-वर्ष गल्ला उपजा कर भी अपने ३ करोड़ बचोंको अकालका ग्रास बना देगी. आधी जनसंख्याके भूखे मरते रहने पर भी ३ अरबसे अधिकका कचा माल. खासकर गल्ला, विदेश भेजा करेगी, अपने ज्यापार और वाणिज्य पर कुठाराघात करके विदेशसे २ अरबका माल मँगावेगी और उसमें ६२ करोड़का केवल कपड़ा होगा!जहाँ घी और दूधकी निदयाँ बहती थीं, उस भारतमें अब आँखों में अञ्जन लगानेके लिए भी ये वस्तुयें न मिलेंगीं, फिर भी गौओंकी एक बड़ी संख्याका वध ८० हजार गोरी सेनाके लिए नित्य होगा और ४ करोड़ मूल्यके ८५ लाख जीवित गाय बैल विदेश भेज दिये जायँगे ! सन् १९१९ में केवल गुजरातसे ६० हजार अच्छी दूध देनेवाली गायें अमेरिकाके ज्यापारी खरीद ले गये हैं। निर्जीव, और शक्तिहीन हो जाने पर एक ही झोकेमें एक करोड़ जनताको ज्वरकी भेंट चढ़ा देने पर भी शुद्ध जल और वायुके प्रबन्धमें नहींके बराबर खर्च करके यह जाति ६५ करोड रुपये साल खर्चवाली फौज रक्खेगी और खुद नि:शस्त्र असहाय और निरवलम्बी बनकर अन्य जीवित जातियोंके लिए भिइती. बावर्ची और खरवाळी जातिकी भाँति कालक्षेप करेगी । किसी भी जीवित और सभ्य जातिकी जाँचकी कसौटी उस जातिकी मृत्युसंख्या और 'शिक्षा है। सो यह अब इस अभागे देशमें ६२ प्रति सहस्र हो गई है जब कि न्यूजीलैण्डकी ९, इंग्लैण्डकी १४, अमेरिकाकी १५, जर्मनीकी १८, और फ्रांसकी १९, प्रति हजार है।

शिक्षाके सम्बन्धमें भी वही दुर्दशा है। भारतकी कुछ आबादीमें शिक्षाके सम्बन्धमें भी सैकड़ा कुछ ६ आदमी किसी तरहका छिखना पढ़ता जानते हैं, जब कि कछके उठे हुए जपानमें भी सैकड़ा ९५, इंग्छैण्डमें ९४ और अमेरिकामें ९०, साक्षर हैं। इस देशमें गुलाम बनानेवाली चार यूनिवर्सिटियाँ (बनारस, पटना, मैसूर, छखनऊ) तो अवश्य बढ़ी हैं, किन्तु शिक्षामें कुछ भी उन्नति नहीं हो पाई है। अभी तक इन यूनिवर्सिटियोंने ईंट और पत्थरके सुन्दर भवन बनानेमें ही अपनी औकात गुजारी है, मनुष्यको मनुष्य बनानेका बहुत कम अबन्ध किया है, कदाचित् कर भी नहीं सकतीं।

इस पुस्तकके अङ्क और ऑकड़े कुछ पुराने जरूर जान पड़ेंगे। जनसंख्यासम्बन्धी नई रिपोर्ट निकलने पर उन्हें दुरुस्त करनेका भी यत्न किया जायगा।
परन्तु पाठक इससे असन्तुष्ट न हों। गम्भीर विषयकी पुस्तककी उपयोगिता पुरानी
हो जानेसे कम नहीं होती। नाना प्रकारके अंक पुस्तकके सिद्धान्तोंकी पुष्टिके
लिए दिये जाते हैं। दैनिक पत्रोंके समान नित्य नये अंक और नई बातें किसी
पुस्तकमें नहीं दी जा सकतीं। यदि समय किसी भी पुरानीसे पुरानी पुस्तकमें
वर्णन किये हुए सिद्धान्तोंको सत्य और अकाट्य प्रमाणित करता रहे तो उसके
ऑकड़े चाहे पुराने ही हों उनसे कुछ विशेष हानि नहीं होती। सच तो यह
है कि पुस्तकोंकी प्रामाणिकता उनके प्राचीन हो जाने पर ही होती है। जबतक
भारतकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दुईशा होती रहेगी, जब तक
भारतमें एक भी अशिक्षित व्यक्ति रहेगा, जबतक यहाँ शूद्ध और खियोंकी
दशा शोचनीय बनी रहेगी, तबतक यह तुच्छ और हीन पुस्तक पुरानी न
होगी। जब हमें, एक आदमी और एक हिन्दुस्तानी होनेकी हैसियतसे
मनुष्यस्वका पूरा अधिकार मिल जायगा, तभी यह पुरानी होगी।



# ग्रन्थ-सूची।

इस प्रन्थमें जनवृद्धि-निरोधका सबसे उत्तम उपाय एक मात्र सर्वोत्तम संतान पैदा करना और दूसरा ब्रह्मचर्य्य या इन्द्रिय-निरोध बतलाया गया है। जिज्ञासु-ओंको इन विषयोंका अधिक ज्ञान प्राप्त करनेकी अभिलाषा उत्पन्न होगी, अत-एव उनके सुभीतेके लिए इन विषयोंकी उतमोत्तम पुस्तकोंके नाम—जो मुझे माछम हैं—यहाँ लिख देता हूँ।

#### सन्तान-शास्त्र।

### हिन्दी।

१**-मानव-सन्तिशास्त्र ।** लेखक-मुंशी हीरालाल, खङ्गविलास प्रेस, बाँकी-पुर, मूल्य १ )

२-उत्तम सन्ताति । लेखक- पंडित जटाशंकर लीलाधर त्रिवेदी, अहम-दाबाद, मूल्य १॥ )

३-सन्तान-कल्पद्म । लेखक-पं॰ रामेश्वरानंदजी वैद्य, हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, वम्बई, मू॰ ५)

#### अँगरेजी।

- Essays on Eugenics: A collection of essays on Eugenics, by Sir Francis Galton 1s. 6d,
- 2, Parenthood & Race-culture: An outline of Eugenics, by C. W. Saleeby—Cassel & Co. 7s. 6d.
- 3. The Feeble-minded: A Guide to Study & Practice, by E. B. Sherlock. Macmillan & Co. 8s. 6d.
- 4. Inquiries into Human Faculty and its Development, by Sir Francis Galton—Dent. Is.
- 5. Heredity and Eugenics by J. M. Coulter, Cambridge University Press. 10s.
- Heredity in Relation to Eugenics, by Charles Benedict Davenport-William & Norgate. 8s. 6d.

- 7. The Health of the State, by Sir George Newman Headley. 1s.
- 8. The methods and scope of Genetics, by William Bate Son.
- 9. The Dependent, Defective and Delinquent classes, by C. R. Henderson—Harrap. 7s. 6d.
- 10. Woman and Womanhood: A search for Principles, by C. W. Saleeby—Heinemann. 10s.
- II. Report of the Inter-Departmental committee on Physical Deterioration, by—Government Publication. is. 3d.
- Disease of Occupation, by Sir Thomas Oliver— Methuen. 10s. 6d.
- The Bitter Cry of the Children, by John Spargo-Macmillan. 6s. 6d.
- 14 The Clements of Child-Protection, by Sigmund, Engel.—Allen & Unwin. 15s.
- 15 Studies of Child, by James Sully-Longmans. 12s. 6d.
- 16. The Physiology of childhood, by Fredrick Tracy—Harrap.
- 17. The Children of the Nation, by Sir John E. Garst—Methuen, 7s. 6d.
- 18. Wastage of Child life, by J. Johnston—A. C. Fifield. 6d.
- 19 Child-Life & Labour, by Margarrt Alden—Headley Bros. 1s.
- 20 Problems of Boy Life, Edited by J. H. Whitehouse —P. S. King, 10s. 6d.
- 21 Infant Mortality, by Sir George Newman—Methuen 7s. 6d.
- 22. The Town Child by Reginald A. Bray—Fisher Unwin. 3s. 6d.
- 23. Infant Mortality, by H. T. Ashley—Cambridge Unv. Press. 10s. 6d.

- 24. The Right of the Child to be Well-Born, by George E. Dawson—Funk & Wagnals. 3s.
- 25. The Task of Social Hygiene by Havelock Ellis—Constable—8s. 9d.

# ब्रह्मचर्य ।

हिन्दी, उर्दू ।

१-ब्रह्मचर्य्य आश्रम ( उर्दू )। भारत लिटरेचर कम्पनी, लाहौर।

२-ब्रह्मचर्यसेवा, बालकोंके लिए। "

े ३-नव-जीवन-विद्या । पुस्तकभण्डार, लाहौर ।

४-सत्यार्थप्रकारा, सुश्रुत, चरक और मनुस्मृति आदि प्रन्योंमें भी इस विषय पर बहुत कुछ लिखा है।

#### अँगरेजी।

- 1. What a young boy ought to know.
- 2. What a young girl ought to know.
- 3. Science of New Life by Cowen.
- 4. The Sexual Question by Torell.
- 5. Lectures to young men by Graham.
- 6. Sexual Physiology by Dr. Trall.
- 7. Dr. Stall's books-Sex series.
- 8. The Sexual Life in our modern condition.

# हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर ।

हमारे यहाँसे इस नामकी एक प्रन्थमाला (सीरीज) बहुत समयसे निकल रही है। हिन्दी संसारमें यह सबसे पहली प्रन्थमाला है और सबसे अधिक प्रसिद्ध तथा प्रतिष्ठित है। भाव, भाषा, छपाई, सौन्दर्य आदि सभी बातोंमें इसकी ख्याति हो चुकी है। इसमें अब तक ५० से ऊपर प्रन्थ निकल चुके हैं और उनका ख्व ही प्रचार हुआ है। इसके स्थायी प्राहकोंको सब प्रन्थ पौनी कीमतमें दिये जाते हैं। 'स्थायी प्राहक ' बननेके लिए 'प्रवेश फी ' आठ आने देनी पहती है।

आगे सब प्रन्थोंका संक्षिप्त परिचय दिया जाता है:-

१ स्वाधीनता। जॉन स्टुअर्ट मिलके 'लिबर्टी' नामक प्रन्थका सुबोध और सरल अनुवाद। स्वाधीनताका इतना सुन्दर, प्रामाणिक और युक्तियुक्त विचार शायदं ही किसी प्रन्थमें किया गया हो। द्वितीय संस्करण। मू॰ २)

२ जान स्टुअर्ट मिल । स्वाधीनताके मूल लेखकका शिक्षाप्रद और आलो-चनात्मक जीवनचरित । विद्यार्थियों और लेखकोंके लिए अतिशय उपयोगी । द्वितीयावृत्ति । मूल्य ॥ ⊳ )

३ प्रतिभा । अतिशय सुरुचिसम्पन्न, भावपूर्ण, मनोरंजक और शिक्षाप्रद उपन्यास । बालक, युवा स्त्री और पुरुष सबके हाथमें देने योग्य । भाषा इसकी बहुत शुद्ध और परिमार्जित है । चतुर्थ संस्करण । मू० १।)

**४ फूलोंका गुच्छा**। अनेक भाषाओं में अनुवादित बहुत ही उत्कृष्ट गल्पोंका संग्रह। सब मिलाकर ११ गल्पें हैं और वे प्रायः सभी ऐतिहासिक है। भाषा बड़ी ही शुद्ध और सुन्दर है। पढ़ते समय गर्यकान्यका आनन्द आता है। तीमरा संस्करण। मृल्य॥/)

अास्त्रकी किरिकरी:। महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरके सुप्रमिद्ध उपन्यासका अनुवाद। इसकी जोड़के उपन्यास संसारमें अभीतक बहुत ही कम प्रकाशित हुए. हैं। मनुष्यके आन्तरिक भावचित्रोंका, उनके उत्थान पतन और पातप्रतिघानोंका

इसमें बड़ा ही सुन्दर चित्रण है। रसिकतासे भी लबालब भरा हुआ है। तीसरी आवृत्ति। मूल्य १॥<)

६ चौबेका चिट्ठा । स्वर्गीय बाबू बंकिमचन्द्रके सुप्रसिद्ध प्रन्थका अनुवाद । इसमें हँसी मजाक, चुटीली बातें, इतिहास, राजनीति, समाजनीति, देशप्रेम आहि सभी कुछ है । पढ़ते पढ़ते जी नहीं भरता । तीसरी आवृत्ति । मूल्य ॥।०)

७ मितव्ययता । सेमुएल स्माइल्सके ' थ्रिफ्ट'का छायातुवाद । किफायत-शारी और सदाचार सिखानेवाली सुन्दर पुस्तक । तीसरी आवृत्ति । मू०॥ ०)

८ स्वदेश। रवीन्द्रबाब्के स्वदेशसम्बन्धी आठ निबन्धोंका अनुवाद। एकसे एक बढ़कर अपूर्व और अश्रुतपूर्व विचारोंका समावेश। चौथी आवृत्ति। मू०॥=)

९ चरित्रगठन और मनोबस्छ । आध्यात्मिक लेखक राल्फ वाल्डोट्राइन-की पुस्तकका अनुवाद । चरित्रसंगठनमें सहायता करनेवाली अपूर्व पुस्तक । मू०।)

१० आत्मोद्धार । अमेरिकाके गुलाम—नीश्रो या हवशियोंको मनुष्य बनानेवाले सुप्रसिद्ध नेता डा॰ बुकर टी॰ वाशिगटनका आत्मचरित । पराधीन जातियोंकें लिए अतीव शिक्षाप्रद । अपढ़ लोगोंमें शिक्षणका प्रचार किस तरह किया जाता है, यह सीखनेके लिए ऐसी आदर्श पुस्तक दूसरी नहीं मिल सकती। द्वितीयावृत्ति । मू॰ १)

११ शान्तिकुटीर । पवित्र, सात्विक और शिक्षाप्रद गृहचित्र । स्त्री और पुरुष दोनोंके लिए परमोपकारी । बालकोंको भी यह निःशंक होकर पढ़नेके लिए दिया जा सकता है । इसका प्रकृतिका वर्णन बड़ा ही मनोमुग्धकारी है । दूसरी आदृति । मू० ॥।

१२ सफलता और उसकी साधनाके उपाय । इसमें सफलता और उसके सिद्धान्तोंका सरल और सजीव भाषामें विचार किया गया है। अनेकानेक प्रन्थोंके आधारसे इसकी रचना हुई है। इसका एक एक वाक्य बहुमूल्य है। दूसरी आवृत्ति। मृ०॥)

१३ अन्नपूर्णाका मन्दिर । बहुत ही पिवत्र, पुण्यमय और करणरसपूर्ण उप-न्यास । सती सावित्रीके पौराणिक चरित्रसे भी इसकी नायिकाका चरित्र ऊँचा चित्रित किया गया है । कुटुम्बवात्सल्य, मातृपितृभक्ति, स्वार्थत्याग और निःस्वा-र्थप्रेमके इसमें एकसे एक बढ़कर सजीव चित्र है । स्त्री और पुरुष दोनोंके ही पढ़ने योग्य । तीसरी आवृत्ति । मूल्य १) १४ स्वावलम्बन । डा॰ सेमुएल स्माइल्सके सुप्रसिद्ध प्रन्थ 'सैल्फ हेल्प' का छायानुवाद । विदेशी उदाहरणोंके साथ सैकड़ों देशी महापुरुषोंके उदाहरण भी इसमें शामिल कर दिये हैं। अपने पैरों खड़े होनेकी शिक्षादेनेवाला अपूर्व प्रन्थ । द्वितीय संशोधित और परिवर्धित संस्करण । मू॰ १॥)

१५ उपवास-चिकित्सा । उपवास या लंघन नीरोग होनेके लिए सबसे अच्छी दबा है। भयंकरसे भयंकर और दुःसाध्यसे दुःसाध्य वीमारियाँ उपवास-चिकित्सासे आराम हो सकती हैं। इसी बातको इसमें विस्तारके साथ समझाया है। इजारों आदमी इससे लास उठा चुके हैं। तीसरी आवृत्ति । मू० ॥)

**१६ स्मके घर धूम ।** सुप्रसिद्ध नाटककार द्विजेन्द्र बाबूके एक प्रहसनका अनुवाद । थके हुए मस्तकको घड़ी भर आराम पहुँचानेकी मनोरंजक ओषि । चौथी आदृत्ति । मू० ।)

१७ दुर्गादास । वंगालमें स्वर्गीय बावू द्विजेन्द्रलाल राय बहुत बहे नाटक-लेखक हो समें हैं । उनकी जोड़का नाटक-लेखक शायद ही कोई दूसरा हो । उनके नाटकोंके अनुवाद मराठी, गुजराती, उर्दू, तामिल आदि अनेक भाषा-ओंमें हो चुके हैं। देशभक्ति और विश्वप्रेमके भावोंसे उनके नाटक लबालब भरे हुए हैं। उनके नाटकोंके देखनेमें जैसा आनन्द आता है वैसा ही पढ़नेमें भी आता है । उनके पात्रोंका एक एक वाक्य कष्ट करने योग्य होता है। हमारे यहाँसे उनके १४ नाटक प्रकाशित हो चुके हैं और उनकी हिन्दी-संसारमें धूम है। पाठकोंने उन्हें बहुत ही पसन्द किया है। यह दुर्गादास भी उन्होंके एक नाटकका अनुवाद है। इसमें जोधपुरनरेश जसवन्तिसंहके सुप्रसिद्ध सेनापित राठोर दुर्गादासका चरित्र अंकित किया गया है। बहुत ही महान् चरित्र है। गुजरातकी अनेक राष्ट्रीय पाठशालाओंमें यह पढ़ाया जाता है। तीसरी आवृत्ति । मु० १००

१८ वंकिम-निबन्धावस्ती । स्वर्गीय वाबू बंकिमचन्द्रके चुने हुए राजनी-तिक, सामाजिक, धार्मिक और साहित्यिक निबन्धोंका अनुवाद । इसकी एक एक पंक्ति बहुमूल्य हैं । प्रत्येक विचारशील पाठकको इसे पढ़ना चाहिए । दूसरी आदृत्ति । मू० ॥।∞)

१९ छत्रसाछ । बुन्देलखण्डको स्वतंत्रताका मंत्र सिखलानेवाले महाराजा चम्पतराय और उनके बेटे वीरकेसरी छत्रसालकी कुछ ऐतिहासिक घटनाओंको लेकर इस अत्यन्त रोचक, उत्कण्ठावर्धक और घटनाबहुल उपन्यासकी रचना हुई हैं। देशभक्ति, आत्माभिमान और वीरताके भावोंसे यह भरा हुआ है। दूसरी आवृत्ति। मू॰ १॥)

२० प्रायश्चित्त । बेल्जियमके नोबल प्राइज पानेवाले सुप्रसिद्ध लेखक मेट-रिलंककी एक भावपूर्ण और हृदयदावक नाटिकाका सुन्दर अनुवाद। पश्चात्तापकी अग्निमें पापोंके जलजानेकी सुन्दर कल्पना। द्वितीयावृत्ति। मू०।)

२१ अब्राहम छिंकन । संयुक्त राज्य अमेरिकाके सुप्रसिद्ध प्रेसीडेंटका-जिन्होंने वहाँके हबशी गुलामोंको आजाद किया था और एक गरीबके घरमें जन्म लेकर इतना ऊँचा पद प्राप्त किया था-शिक्षाप्रद और उत्साहवर्धक जीवन-चरित । मू॰ ॥≈)

२२ मेवाड़-पतन । स्वर्गीय द्विजेन्द्रबाबूके नाटकका अनुवाद । मेवाइके राणा अमरसिंह और बादशाह जहाँगीरके इतिहासके आधारपर इसकी रचना हुई है। इसके पात्र दाम्पत्य प्रेम, जातीय प्रेम और विश्वप्रेमके सजीव चित्र हैं। देशका अधःपतन क्यों हुआ, इसकी भी इसमें बड़ी मार्मिक आलोचना की गई है। चार सुन्दर चित्रोंसे सुशोभित। दूसरी आवृत्ति। मू०॥ । । )

२३ शाहजहाँ। यह भी द्विजेन्द्रबाबूका प्रसिद्ध नाटक है। मुगल बादशाह शाहजहाँ इसके प्रधान नायक हैं। बंगालके प्रसिद्ध प्रसिद्ध समालोचकोंकी रायमें यह बंगभाषाका सर्वश्रेष्ठ नाटक है। दूसरी आवृत्ति। मू०।॥०)

२४ मानव-जीवन । नीति, चरित्र और सदाचारसम्बन्धी अनेक ग्रन्थोंके आधारसे लिखित । दूसरी बार छपनेपर मिल सकेगा ।

२५ उस पार । द्विजेन्द्र बाबूके सामाजिक नाटकका अनुवाद । इसमें एक ओर स्नेह, कृतज्ञता, भक्ति, क्षमा और त्याग और दूसरी ओर कृतव्रता, अत्यान्वार, कपटता, निष्ठ्रता और हत्याके भाव दिखलाये गये हैं । स्वर्गके साथ नरकका ऐसा तुमुल संप्राम शायद ही किसी नाटकमें दिखलाया गया हो । बहुत ही शिक्षाप्रद है । दूसरी आवृत्ति । मृ० १०)

२६ ताराबाई । यह भी द्विजेन्द्र बाबूका एक नाटक है । पद्यमें हैं । दूसरी बार छपने पर मिल सकेगा ।

२७ देश-दर्शन । तीसरी आवृत्ति । मू० २)

२८ हृद्यकी परख। दूसरी बार छपनेपर मिल सकेगी।

२९ नविनिधि । सुप्रसिद्ध उपन्यासलेखक 'प्रेमचन्दजी'की एकसे एक बढ़कर चुनी हुई नौ गल्पोंका संग्रह । उनका यह संग्रह सबसे अच्छा है । इसे बालक ली, पुरुष सब ही पढ़ सकते हैं और मनोरंजनके साथ साथ शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी आवृत्ति। मृ० ॥।)

३० नूरजहाँ । द्विजेन्द्रबाबूका ऐतिहासिक नाटक । सुप्रसिद्ध मुगल बाद-शाह जहाँगीर और उनकी बेगम नूरजहाँके चरित्रोंके आधारसे यह लिखा गया है। हिन्दींके एक सुप्रसिद्ध लेखक लिखते हैं——"नूरजहाँ अद्भुत वस्तु है। पंक्तिपंक्तिमें सुन्दरता तथा जोरकी निदयाँ वह रही हैं। निस्सन्देह द्विजेन्द्रबाबू भारतके अद्वितीय नाटककार हैं। पढ़ते पढ़ते दिल नाच उठता है। जहाँ कहीं समुचित स्थान आता है कि द्विजेन्द्रबाबू रंग बाँध देते हैं।" भावोंका उठना और बैठना इसमें बारीकींसे दिखलाया गया है। दूसरी आवृत्ति। मू० १०)

े ३१ आयर्छेण्डका इतिहास । यों तो आयर्छेण्डका इतिहास सभी परा-धीन जातियोंके लिए शिक्षाप्रद है; परन्तु भारतवासियोंके लिए तो यह बहुत ही उपकारक और सचा मार्गदर्शक है। प्रत्येक स्वराज्यवादी देशभक्तको इसका स्वाध्याय करना चाहिए। मू० १॥।≈)

३२ शिक्षा । साहित्यसम्राद रवीन्द्रबाबूके शिक्षासम्बन्धी पाँच निवन्धोंका अनुवाद । सभी निवन्ध बड़े ही महत्त्वके हैं और शिक्षाविज्ञानकी गहरीसे गहरी आलोचनाओंसे युक्त हैं । दूसरी आवृत्ति । मू० ॥)

33 भीष्म । द्विजेन्द्रबाब्का पौराणिक नाटक । महाभारतके परमपूज्य वीर भीष्मपितामह इसके प्रधान पात्र हैं । ब्रह्मचर्य, पितृभक्ति और स्वार्थत्यागका जीता जागता चित्र । बहुत ही शिक्षाप्रद । मू॰ १।)

३४ कावूर । इटलीके महान् देशमक्त और राजनीतिज्ञका जीवनचरित । इटलीको आस्ट्रियाके चुंगलसे मुक्त करनेमें इस महावीरका सबसे प्रधान हाथ था । कहते हैं कि यदि यह न होता तो मेजिनी और गेरीवाल्डीके होते हुए भी इटली स्वाधीन न हो सकता । मू० १)

३५ चन्द्रगुप्त । मू० १) वे दोनों नाटक भी द्विजेन्द्रवाबूके नाटकोंके ३६ सीता । मू० ॥/) आनुवाद हैं । पहला हिन्द्र-राज्य-कालका ऐतिहासिक नाटक है और उसमें मीर्यंवंशी सम्राद चन्द्रगुप्तके चरित्रकी प्रधानता है और दूसरा पौराणिक नाटक है जिसमें महासती सीतादेवीका पवित्र चित्रित किया गया है । दूसरी आदृत्ति ।

३७ छाया-दर्शन । मरनेके बाद जीव कहाँ जाता है, उसकी क्या अवस्था होती है, वह लोगोंको किस प्रकार छायारूप धारण करके दर्शन देता है, बात- चीत करता है, सुखदुःख पहुँचाता है, आदि अनेक कुत्ह्लवर्धक बातोंका इसमें विस्तारके साथ वर्णन किया है और उसके बड़े बड़े विदेशी विद्वानोंकी साक्षी-पूर्वक प्रामाणिक उदाहरण दिये हैं। मू॰ १।)

३८ राजा और प्रजा । जगत्प्रसिद्ध विद्वान् रवीन्द्रबाब्के राजनीतिसम्बन्धी ११ निबन्धोंका अनुवाद । अध्ययन और मनन करने योग्य गंभीर विचारोंका अपूर्व संग्रह । दूसरी आवृति । मू० १)

३९ गोबर-गणेश-संहिता। व्यंग और वकोक्तियोंसे भरी हुई बहुत ही दिल-चस्प चीज। इसके छेखक गोबर गणेशजीने—जिन्हें चिदानन्द चौबेका भाई ही समझना चाहिए—इसमें बड़ी ही मार्मिक और चुभजानेवाली बातें कहीं हैं। धर्म, समाज, राजनीति आदि सभी क्षेत्रोंमें उनकी कलम दौड़ी है। दूसरी आवृत्ति। मू०॥)

४० साम्यवाद । हिन्दीमें इस विषयका सबसे पहला और उत्कृष्ट प्रन्थ । इसमें भगवान बुद्धदेवके समयसे लेकर अबतकके तमाम साम्यवादों—लोकमन्तवाद, व्यापारसंघवाद, अराजकतावाद, बोल्शेविज्म आदि—का स्वरूप, उनके सिद्धान्त, इतिहास, और प्रचार आदि सभी बातोंका खूब विस्तारके साथ वर्णन किया है। साथ ही रूस, जर्मनी, इटली आदि देशोंकी राजकान्तियोंका इतिहास लिख दिया गया है। संसारका चक्र किस ओरको घूम रहा है, यह जाननेके लिए इस अपूर्व प्रन्थको अवश्य पढ़ना चाहिए। मू० ३)

४१ पुष्पछता। अतिशय मनोहर, हृदयद्रावक और असृतोपम गल्पोंका संग्रह। सभी गल्पों मौलिक हैं। इसके लेखक श्रीयुत 'सुदर्शन' जी हिन्दीमें 'प्रेमचन्द' जीके ही समान ख्याति प्राप्त करेंगे। पुस्तक अनेक चित्रोंसे शोमित है। मू० १)

४२ महाद्जी सिन्धिया । अँगरेजोंके प्रवल प्रतिद्वन्दी, असमसाहसी, वीरकेसरी महादजी सिन्धियाका बड़ी खोजके साथ लिखा हुआ जीवनचरित। महादजी बड़े भारी राजनीतिज्ञ थे । मुगल बादशाहत उनकी मुद्रीमें थी । यदि उनके बाद उन ही जैसा कोई योग्य पुरुष गद्दी पर आता तो आज इस देशके. बादशाह मराठे होते, अँगरेज नहीं । मृ० ॥। ०)

**४३ आनन्दकी पगडांडियाँ।** अमेरिकाके ज्ञानी और अंतर्देष्टा लेखक जेम्स एलेनके 'बाइवेज आफ ब्लेसडनैस ' नामक प्रन्थका अनुवाद। इसके अध्ययन और मननसे बड़ी शान्ति मिलती है और मनुष्यके चरित्रपर गहरा प्रभाव पड़ता है। पढ़ते समय ऋषि महर्षियोंके उपदेश याद आजाते हैं। मृ० १)

४४ ज्ञान और कर्म । बंगालके सुप्रसिद्ध विद्वान् , स्व॰ गुरुद्सि बनर्जी एम॰ ए॰, पी॰ एच॰ डी॰, डी॰ एल॰ के अमूल्य प्रन्थका अनुवाद । इसमें लेखकके जीवन भरके अध्ययन और मननका सार भरा हुआ है । मनुष्यके अन्तर्जगत् और बहिर्जगत्से सम्बन्ध रखनेवाली जितनी भी वातें हैं, उसके आत्मिक, मानसिक और शारीरिक सुखोंको बढ़ानेवाले जितने भी साधन हैं और सन्तान, परिवार, जाति, सम्प्रदाय, देश, राज्य आदिके प्रति उसके जितने भी कर्तव्य हैं, इस प्रन्थमें उन सभी पर प्रकाश डाला गया है। सच तो यह है कि ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिस पर इसमें कहीं न कहीं, मुख्य या गौणहपसे, विचार न किया हो। यह धर्म प्रथके समान पढ़ने लायक प्रन्थ है। मू० ३)

४५ सरल मनोविज्ञान । इसमें मनोविज्ञान जैसे कठिन विषयको बहुत ही सरलतासे सुगम भाषामें अच्छी तरह उदाहरण आदि देकर समझाया है और प्रत्येक अध्यायके अन्तमें एक रोचक प्रश्नावली दी है जो इस विषयके विद्यार्थि-योंके लिए बड़े कामकी है । मू॰ १॥)

४६ कालिदास और भवभूति। संस्कृतके दो सुप्रसिद्ध कवियोंके अभि-ज्ञान शाकुन्तल और उत्तररामचरित इन दो नाटकोंकी गुणदोषविवेचिनी, मर्मस्पर्शिनी और तुलनात्मक समालोचना। यह समालोचना कितनी बिद्या होगी, यह बतलानेके लिए इतना ही बतला देना काफी होगा कि इसके लेखक सुप्रसिद्ध नाटककार स्व॰ द्विजेन्द्रलाल राय हैं। हिंदीमें इस विषयका यह सबसे पहला और उत्कृष्ट प्रन्थ है। जो पढ़ेगा वही मुग्ध हो जायगा। मू॰ १॥)

४७ साहित्य-मीमांसा। यह भी एक समालोचना-प्रन्थ है। इसमें पूर्वके और पश्चिमके साहित्यकी—यूरोपियन और आर्यसाहित्यकी—तुलनात्मक समालोचना की गई है और इस देशके साहित्यको सब तरहसे आदरणीय, उत्कृष्ट और महान् सिद्ध किया है। मू० १।=)

४८ राणा प्रतापिसह । स्वर्गीय द्विजेन्द्रबाबूके दुर्लभ नाटकका अनुवाद। इसमें महाराणा प्रताप, उनके भाई शक्तिसिंह, राजकिव पृथ्वीराज, उनकी स्त्री जोशीबाई, अकबरकी कन्या मेहरुत्रिसा और भानजी दौलतुन्निसा आदि पात्रोंके चिरित्र एक अपूर्व और अकल्पनीय ढंगसे चित्रित किये गये हैं। पढ़कर नबीयत नाच उठती है। मू० १॥)

४९ अन्तस्तल । इस छोटीसी पुस्तकमें सुख, दुःख, स्मृति, भय, क्रोध, लोभ, निराशा, आशा, घृणा, प्यार, लजा, अतृप्ति आदि मानसिक भावोंको बिल्कुल ही अनौखे ढंगसे चित्रित किया है। माषा बड़ी ही चुटीली और जानदार है। मू० ॥≈)

५० जातियोंको सन्देश । मूल-लेखक श्रीयुत पाल रिचर्ड और भूमिका-लेखक साहित्यसम्राद्द श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर । इसमें साम्राज्यमदसे मतवाली हुई पारचात्य जातियोंको बड़ा ही मार्मिक और चुभनेवाला उपदेश दिया है। पाल रिचर्ड महाशय बड़े भारी विश्वप्रेमी और शान्तिप्रेमी हैं। मू० ॥/)

५१ वर्तमान एशिया। पार्वात्य जातियोंने एशियाके अनेक देशों, प्रान्तों और अगणित द्वीपोंपर जिन धूर्तताओं, छलकपटों, अत्याचारों और झूठे प्रलोभनोंसे जो अधिकार विस्तार किया है और अनेक बड़ी बड़ी जातियोंको अपना गुलाम बनाया है उनका सारा कचा चिहा युद्धकालके बाद तकका इसमें दिया है। राजनीतिके प्रेमियोंको अवस्य पढ़ना चाहिए। मू० २)

५२ नीति-विज्ञान । लेखक, बाबू गोवर्द्धनलाल एम० ए०, बी० एल० । श्रे आचारशास्त्र या नीतिविज्ञान पर अभीतक हिन्दीमें कोई प्रन्थ नहीं है। यह सबसे पहला प्रन्थ है। देशी और विदेशी उदाहरणोंसे भरपूर है। छप रहा है। मूल्य लगभग दो रुपया होगा।

नोट---कपड़ेकी जिल्दवाली पुस्तकोंका मूल्य उपर्युक्त मूल्यसे ।= या॥) अधिक रक्खा गया है।

आगे और भी उत्तमोत्तम प्रन्थ प्रकाशित करनेका प्रबन्ध हो रहा है। महाकिव रवीन्द्रनाथ ठाकुरके 'मुक्तधारा 'नामक नाटकका अनुवाद—विस्तृत समालोचना और विवरणके सिंहत—शीघ्र ही प्रकाशित होगा। इस प्रन्थकी संसारमें बड़ी प्रतिष्ठा हुई है। इसके अँगरेजी, जर्मन और गुजराती अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। 'गोरोंका प्रभुत्व 'नामका एक राजनीतिक प्रन्थ भी लिखाया जा रहा है।

हिन्दी हितैषियोंको इस प्रन्थमालाके प्राहक बनकर हमरा उत्साह बढ़ाना चाहिए और अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण प्रन्थ निकालनेके कार्यमें हमारे सहायक बनना चाहिए। स्थायी प्राहक बननेके नियम जुदा पृष्ठ पर छपे हैं।

मैनेजर, हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यास्रय हीराबाग, पो० गिरगांव, बम्बई।

## प्रकीर्णक पुस्तकः माला।

#### **~**��� ���⊶

हिन्दी-प्रनथ-रत्नाकर (सीरीज) के सिवाय हमारे यहाँसे और भी बहुत सी उत्तमोत्तम पुस्तकें प्रकाशित हुआ करती है जिनकी सूची आगे दी जाती है:—

१ अस्तोदय और स्वावलम्बन । सेमुएल स्माइल्सके 'सेल्फ हेल्प'के ढंगका परन्तु उससे बिल्कुल स्वतंत्र और अतिशय शिक्षाप्रद ग्रन्थ । विद्यार्थियोंके लिए बहुत ही उपयोगी । पाठ्य पुस्तकोंमें भरती करनेके योग्य । मू० १००)

२ कनक-रेखा । वंगालके नामी गल्पलेखक बाबू केशवचन्द्र गुप्तकी गल्पोंका सुन्दर अनुवाद । सभी गल्पें एकसे एक बढ़कर सुन्दर हैं और वड़ी ही मनोरंजक हैं। मू॰ ॥)

३ युवाओंको उपदेश । विलियम कावेटके 'एडवाईस टू यंगमेन'के आधार्में लिखित । इसका प्रत्येक अध्याय जीवनको सुखपूर्ण बनानेवाली शिक्षाओंसे भरा हुआ है । युवाओंके लिए अतिशय उपयोगी । दूसरी आवृत्ति । मू॰ ॥८)

४ भारत-रमणी । द्विजेन्द्रबाबूका उत्कृष्ट सामाजिक नाटक । इसमें बाल्य-विवाह, प्रौढविवाह, मनमाना दहेज छेनेकी प्रथा, स्त्रीशिक्षा, विदेशयात्रा आदि सामाजिक प्रश्नोंपर अपूर्व प्रकाश डाला गया है। रचना-कौशल भी अपूर्व है।मू॰॥।।

५ बच्चोंके सुधारनेके उपाय । इसमें वच्चोंकी आदतें सुधारने, उन्हें सदा-चारी और विनयशील बनाने, बुरेसे बुरे स्वभाववालोंको अच्छे बनाने तथा उपद्रवियों और चिढ़चिढ़ोंको शान्त शिष्ट बनानेके बढ़िया उपाय बताये गये हैं । सभी माता पिता इसे पढ़कर अपने बच्चोंको अच्छा बना सकते हैं । मू॰ ॥)

६ कोल्लम्बस । अमेरिका महाद्वीपका पता लगानेवाले एक असमसाहसी नाविकका जीवनचरित्र । इस जीवनचरित्रसे उस समयके यूरोपवासियोंकी धन-छुन्धता, दुश्चरित्रता, बन्धुद्रोह और नृशंसता आदिका भी खासा पना चलता है । मृ० ॥ ) ७ सन्तान-करुपद्रम । इस पुस्तकमें देशी विदेशी वैद्यों और डाक्टरोंकी सम्मितियाँ देकर मनचाही खूबसूरत, बलवान, चिरित्रवान् और नीरोग सन्तान उत्पन्न करनेकी विधि लिखी गई है। हिन्दीमें अपने ढंगकी एक ही पुस्तक है। देशदर्शनके पाठकोंको इसे अवस्य पढ़ना चाहिए। दूसरी आवृत्ति । मू० १)

८ प्राकृतिक-चिकित्सा। जो लोग देशी और विदेशी सब प्रकारके उपाय करते करते थक गये हों, उन्हें इस पुस्तकसे बहुत लाभ होगा। इसमें रोग होनेके वास्तविक कारणोंका और उन कारणोंको दूर करनेवाले बिना कौंड़ी पैसेके उपायोंका वर्णन किया गया है। मू०। >>)

. ९ कर्नेष्ठ सुरेश विश्वास । एक अत्यन्त आश्वर्यजनक घटनाओंसे भरा हुआ अद्भुत जीवनचरित । ढीली धोतीवाला और भीर कहलानेवाला एक बंगाली केवल स्वावलम्बनके बलसे अमेरिकाके एक राज्यका सेनापित कैसे हो गया, यह कीन न जानना चाहेगा १ मू॰ ॥)

१० व्यापार-शिक्षा । इसमें व्यापारका महत्त्व, धंधा, पूजी, सिक्का, हुण्डी, बेंक, बही खाता, साझा, विज्ञापन, तेजी मन्दी, बीमा, जकात, धनविद्या आहि विषयोंपर बहुत ही सरल और उपयोगी पाठ हैं। व्यापार सीखनेवालोंके कामकी चीज। दूसरी आदृत्ति। मू०॥)

११ राान्ति-वैभव । विलियम जार्ज गार्डनकी 'मैजेस्टी आफ कामनेस'के आधारसे लिखी हुई शिक्षाप्रद पुस्तक । चरित्रगठन और चरित्रसंशोधनके लिए बहुत ही उपयोगी । दूसरी आदृति । मू॰ ।>)

१२ ब्याही बहू। समुराल जानेवाली लड़िकयोंके लिए बहुत ही उत्तम पुस्तक । स्वतंत्र अनुभवसे लिखी हुई। तीसरी आवृत्ति । मू० । ।।।

१३ योगचिकित्सा। शारीरिक और मानसिक कियाओं के द्वारा नीरोग -रहनेके और तमाम रोगोंको दूर करनेके सहज उपाय। दूसरी आदृत्ति। मू००)

१४ पाषाणी । द्विजेन्द्रबाबूका पौराणिक नाटक । इसमें अहल्या और गौतम ऋषिका विचित्र चरित्र अंकित किया गया है । खूब मनोरंजक है । मू॰ ॥।)

१५ सिंहरु-विजय। सिंहरु या लंकाको जीतनेवाले बंगालके सेनवंशीय -राजाके ऐतिहासिक चरित्रको लेकर इस नाटककी रचना प्रख्यात लेखक द्विजेन्द्र - लालरायने की है। विश्वप्रेम और देशप्रेमके भावोंसे भरा हुआ है। मू॰ १०)

**१६ दुग्ध-चिकित्सा ।** केवल दूधके सेवनसे सब प्रकारके रोग दूर करनेके उपाय बतलानेवाली पुस्तक । मू० ≥)

१७ देवदूत । सुकवि पं॰रामचरित उपाध्याय कृत खण्ड-काव्य । भारतकी महत्ता, पुज्यता और श्रेष्ठता प्रकट करनेवाली नये ढंगकी सुन्दर रचना । मू॰ ।=)

१८ श्रमण नारद। बौद्ध युगकी बहुत ही मनोरंजक और परोपकारका पाठ सिखानेवाली कहानी ै बालक और युवाओं के लिए विशेष उपयोगी । दूसरी आवृत्ति । मू॰=)

१९ भाग्यचक्र । स्वर्गीय बंकिमवावूके भाई संजीव बावूकी एक शिक्षाप्रद और करुणकहानीका अनुवाद । दूसरी आवृत्ति मू॰ /)॥

२० विद्यार्थीके जीवनका उद्देश्य । तीसरी आवृत्ति । मू॰ ८)॥

**२१ पिताके उपदेश।** एक आदर्श पिताने अपने पुत्रको जो शिक्षाप्रद चिद्वियाँ लिखी थीं उनका संग्रह। चौथी आवृत्ति। मू॰ 🗲)

२२ अच्छी आदतें डाछनेकी शिक्षा । चाँथी आवृत्ति । मृ००)॥

२३ सदाचारी बालक । छोटीसी शिक्षाप्रद कहानी । मू०=)॥

२४ बृदेका ब्याह । खड़ी बोलीका सुन्दर काव्य । सचित्र । सुकवि श्रीयुत सम्यद अमीरअली (मीर) । बृद्धविवाहके दुष्परिणामोंका खाका । तामरी आवृत्ति । मू॰ ।=)

२५ सुगम चिकित्सा । खानेपीनेके नियमों और दिनचर्यामें सावधानी तथा संयम रखने द्वारा बड़े बड़े रोगोंको आराम करनेके उपाय । मृ॰ 🔊 )

२६ भारतके प्राचीन राजवंश । प्रथम भाग । इसमें क्षत्रप, हैहय, पर-मार, पाल, चौहान और सेनवंशके राजाओंका इतिहास बड़ी खोजके साथ लिखा गया है । हिन्दीमें इस विषयका अपूर्व प्रन्थ है । मूल्य ३ )

२७ भारतके प्राचीन राजवंश। द्वितीय भाग। इसमें शिशुनाग, नन्द, मौर्य, शुक्र, कण्व, पल्लव, शक्र, कुशान, हूण, गुप्त, वैस, आन्ध्र, मौर्सरी, लिच्छिवि, ठाकुरी आदि प्राचीन राजवंशोंका इतिहास जो अब तककी खोजोंसे माछम हो सका है बढ़े परिश्रमके साथ लिखा गया है। मू० ३)

२८ जीवन-निर्वाह । असली धर्मका, सच्चे सदाचारका, और सची देशो-त्रतिका स्वरूप समझानेवाला अतिशय शिक्षाप्रद प्रन्थ । अन्याश्रदा, गतानुगुति-कता और जइताको दूर करनेवाला सचा उपदेशक । मू॰ १) २९ सुखदास । जार्ज इलियटके 'साइलस मारनर' नामक मशहूर उपन्या-सका छायानुवाद । लेखक, श्रीयुत प्रेमचन्द । मू॰ ॥=)

३० अरबी काव्यदर्शन । अरबी कविताका इतिहास, उसकी प्रकृति और उसके प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवियोंकी विविधप्रकारकी रचनाके चुने हुए पद्योंका संग्रह । हिन्दीमें इस विषयकी सबसे पहली पुस्तक । मू०१।)

३१ देव-सभा। सुकवि प० रामचरित उपाध्स्यका नवीन खण्डकाव्य। देशभिक्त और स्वाधीनताकी चाहसे भरी हुई बिल्कुल नई चीज। मू०।)

नोट—ऊपर लिखे हुए प्रन्थोंमेंसे जो कपड़ेकी जिल्दसहित तैयार कराये गये हैं उनका मूल्य ऊपर छपे हुए मूल्यसे ।=) या ॥) अधिक पड़ेगा। पुस्तक मँगाते समय यह अवश्य लिखना चाहिए कि कैसी पुस्तक चाहिए है-जिल्ददार या सादी।

सब प्रकारका पत्रव्यवहार करनेका पत्ता—

मैनेजर,—हिन्दी ग्रन्थरत्नाकर कार्यास्रय
हीराबाग, पोष्ट गिरगाँव, बम्बई.

स्वदेशभाक्ते, स्वात्माभिमान और राजपूत— वीरताका सजीव चित्र राणा प्रतापसिंह । स्वर्गीय द्विजेन्द्रलालरायका

# अद्भुत और अपूर्व नाटक।

राणा प्रतापके सम्बन्धमें आपने अनेक नाटक, उपन्यास और इति-हास पढ़े होंगे; परन्तु फिर भी हमारा आग्रह है कि आप इस नाटकको एक बार अवश्य पढ़ें। आपकी तबियत फड़क उठेगी। आपके मुँहसे निकल पढ़ेगा कि बस नाटक हो तो ऐसा हो! वीरता हो तो ऐसी हो! और देशके लिए मरना हो तो इस तरह मरे!

## महाभारत-मीमांसा।

### हिन्दीमें अपूर्व ग्रन्थ।

लेखक, सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ श्रीयुत चिन्तामाणि विनायक वैद्य, एम. ए., एल एल. बी.। बड़े साइजके ६२५ पृष्टोंका प्रन्थ। इसमें महाभारतका युद्ध कब हुआ, महाभारतकी रचना कब हुई, किन किन लेखकोंने की, जुदा जुदा प्रतियोंमें उसमें कितना अन्तर है, उसकी रचनाके समय सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक अवस्था कैसी थी, लोग कैसी पोशाक पहनते थे, क्या खाते पीते थे, कैसे युद्ध करते थे, वर्णाश्रम व्यवस्था कैसी थी, अन्य कौन कौन धर्म थे, उनकी क्या दशा थी, हिन्दू धर्म या वैदिक धर्मका क्या स्वरूप था, ज्योतिप, वैद्यक, गणित, कलाकौशल, स्थापत्य, आदि विद्याओंकी कितनी उन्नति हुई थी, वित्राह, आदि कैसे होते थे, विदेशोंसे हमारा कैसा सम्बन्ध था, कान कौन विदेशी जातियाँ यहाँ बस गई थीं, उस समय भारतका नकशा कैसा था, उस समयके प्राचीन देश, नगर नदी, पर्वत आदि अव किन नामोंसे प्रसिद्ध हैं, असुर, गन्धर्व, राक्षस नाग, आदि कौन थे, और कहाँके रहनेवाले थे, आदि अगणित वातों पर इसमें प्रकाश डाला गया है। इसके पढ़नेसे सारा महाभारत हस्तामळक हो जाता है और उसका पूरा पूरा मर्म समझमें आ जाता है । मूल्य चार रुपया ।

> मैनेजर, हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, हीराबाग, गिरगांव, बस्वई।